upnishdon ki bhomika.

# उपनिषदों की भूमिका

Radha Krishnon

डॉ॰ राधाकृष्णन्

and

941.778/S RS

Sh. Shulam Mohamed & Sono Booksellers & Publishers MAISUMA BAZAR.

SRINAGAR.

राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली

Rajped and Son's, Delhi
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

### दो शब्द

मानव-स्वभाव सर्वथा ग्रपरिवर्तनीय नहीं है, फिर भी उसमें पर्याप्त स्थायित्व है। इसीलिए प्राचीन क्लासिक ग्रंथों का ग्रध्ययन उपयोगी रहता है। विज्ञान ग्रौर ग्रौद्योगिकी की ग्राश्चर्यजनक उपलब्धियां मानव-जीवन ग्रौर नियति की समस्याग्रों को समाप्त नहीं कर पाई हैं। ग्रौर उन समस्याग्रों के जो समाधान प्रस्तुत किए गए थे, वे यद्यपि ग्रिभव्यक्ति की ग्रपनी शैलियों में उस काल ग्रौर वातावरण से प्रभावित थे, पर वैज्ञानिक ज्ञान ग्रौर ग्रालोचना की प्रगित का उनपर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा है। एक विचारशील प्राणी होने के नाते, मनुष्य पर ग्रपने को पूर्ण करने, वर्तमान को ग्रतीत ग्रौर भविष्य से जोड़ने, काल में जीने के साथ-साथ नित्य में भी जीने का जो दायित्व है, वह ग्रव तीव्र ग्रौर ग्रत्यावश्यक हो गया है। उपनिषदें, समय की दृष्टि से हमसे सुदूर होते हुए भी, ग्रपने चिन्तन में सुदूर नहीं हैं। वे जाति ग्रौर भौगोलिक स्थिति के भेदों से ऊपर उठने वाली मानव ग्रात्मा की प्रारम्भिक ग्रन्तः प्रेरणाग्रों की किया को उजागर करती हैं। सभी ऐतिहासिक धर्मों का केन्द्र कुछ ग्राधारभूत ग्राध्यात्मिक ग्रनुभव रहे हैं, जो कहीं कम ग्रौर कहीं ग्रधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त हुए हैं। उपनिषदें इन्हीं मूल ग्रनुभवों को चित्रित ग्रौर ग्रालोकित करती हैं।

वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था, "ये वस्तुत: सभी युगों ग्रौर सभी देशों के लोगों के विचार हैं, ये केवल मेरे नहीं हैं। ये जितने मेरे हैं यदि उतने ही ग्रापके नहीं हैं, तो ये व्यर्थ हैं या लगभग व्यर्थ हैं।" उपनिषदों ने उन प्रश्नों को लिया है जो मनुष्य के मन में उस समय उठते हैं जब वह गम्भीरता से चिन्तन करने लगता है, ग्रौर वे उनके ऐसे उत्तर देने का प्रयास करती हैं जो, जिन उत्तरों को हमारा मन ग्राज स्वीकार करना चाहता है, उनसे बहुत भिन्न नहीं हैं। जो भिन्नता दिखाई देती है, वह केवल उनके प्रति हमारी पहुंच की ग्रौर उनपर दिए जाने वाले जोर की है। इसका ग्रथं यह नहीं है कि उपनिषदों का संदेश, जो जितना सत्य तब था उतना ही ग्राज भी है, हमें सृष्टि-रचना ग्रौर मानव-शरीर-कियाविज्ञान के बारे में उनकी विभिन्न कल्पनाग्रों के प्रति भी प्रतिबद्ध करता है। हमें उपनिषदों के संदेश ग्रौर उनकी पौराणिक कल्पना के बीच भेद करना चाहिए। विज्ञान की प्रगति के साथ पौराणिक कल्पना को ग्रुद्ध किया जा सकता है। ग्रौर यह पौराणिक कल्पना भी उस समय समभ में ग्राने लगती है जब हम चीजों को यथासंभव उस

हिष्टिकोगा से देखने का प्रयत्न करते हैं जोकि कल्पना करने वालों का रहा था। उप-निषदों के जो ग्रंश हमें ग्राज नगण्य, दुरूह ग्रौर प्राय: निरर्थक लगते हैं, वे जब

उनकी रचना हुई तब ग्रर्थ ग्रौर मूल्य रखते होंगे।

उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है, वह मानव-स्नात्मा स्रौर परम सत्य के गृह्य स्रौर पिवत्र सम्बन्धों को उजागर करने वाले उनके बहुत-से उद्गारों के उत्कर्ष, काव्य स्रौर प्रवल सम्मोहन से मुग्ध हो जाता है स्रौर उसमें बहने लगता है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो इन चरम प्रश्नों से जूक्षने वाले व्यक्तियों के मन की स्रसाधारण क्षमता, तत्परता स्रौर परिपक्कता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इन समस्यास्रों को सुलक्षाने वाली स्नात्मास्रों का सभ्यता के सर्वोच्च स्नादर्शों से स्नाज भी तात्त्विक तालमेल है स्नौर सदा रहेगा।

उपनिषदें वह नींव हैं जिसपर करोड़ों मनुष्यों के विश्वास ग्राधारित रहे हैं, ग्रौर वे मनुष्य हमसे कोई बहुत हीन नहीं थे। मनुष्य के लिए उसके ग्रपने इतिहास से ग्रधिक पवित्र ग्रौर कुछ नहीं है। कम से कम ग्रतीत के स्मारकों की

हैसियत से ही उनपर हमें पूरा घ्यान देना चाहिए।

उपनिषदों के कुछ ऐसे ग्रंश हैं जो ग्रपनी पुनरुक्ति के कारण, या हमारी दार्शनिक ग्रीर धार्मिक ग्रावश्यकताग्रों से संगत न होने के कारण, हममें ग्रहिंच पैदा करते हैं। परन्तु यदि हम उनके विचारों को समक्षना चाहते हैं तो हमें उस वातावरण को जानना होगा जिसमें कि वे विचार प्रचित रहे हैं। प्राचीन रचनाग्रों को हमें ग्रपने ग्राज के मापदंडों से नापना नहीं चाहिए। ग्रपने पूर्वजों की इसिलए निन्दा करना कि वे उस तरह के थे, या स्वयं ग्रपनी इसिलए निन्दा करना कि हम उनसे कुछ भिन्न हैं, ग्रावश्यक नहीं है। हमारा काम तो उन्हें उनके वातावरण से सम्बद्ध करना, देश ग्रीर काल की दूरी को पार करना ग्रीर ग्रस्थायी को स्थायी से पृथक करना है।

उपनिषदों में कोई एक सुस्पष्ट विचारधारा नहीं है। उनमें हमें कई विभिन्न सूत्र मिलते हैं, जिन्हें सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या द्वारा एक पूर्ण इकाई में गूंथा जा सकता है। पर इस तरह की व्याख्या में ऐसे विचार भी व्यक्त करने पड़ते हैं जिन-पर सदा शंका भी की जा सकती है। निष्पक्षता का ग्रर्थ यह नहीं है कि ग्रपने विचार वनाए ही न जाएं,या उन्हें छिपाने का निरर्थक प्रयास किया जाए। निष्पक्षता का ग्रर्थ ग्रतीत के विचारों पर फिर से चिन्तन करना, उनके वातावरण को समभना, ग्रौर उन्हें ग्रपने समय की बौद्धिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक ग्रावश्यकताग्रों से सम्बद्ध करना है। हमें जहां ग्रतीत के शब्दों में ग्राज के ग्रर्थ देखने की प्रवित्त से बचना चाहिए, वहां हम इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सभी युगों में एक-सी हैं। हमें इस बौद्ध वचन को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि "जो शिक्षार्थी के ग्रनुसार ढाली नहीं गई है, वह वस्तुत: शिक्षा नहीं है।" प्रचलित

विचारघारात्रों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, श्रौर सार्वभौग सत्य को हमें, उसके श्रर्थ को तोड़े-मड़ोड़े बिना, यथासंभव ऐसे शब्दों में व्यक्त करना चाहिए जो हमारे श्रोताश्रों के लिए सुबोध हों। उपनिषदों की जो कल्पनाएं श्रमूर्त्त दिखती हैं यदि हम उन्हें उनके प्राचीन रंग श्रौर गाम्भीर्य से दीप्त कर सकें, यदि उनमें उनके प्राचीन श्रर्थ की धड़कनें पैदा कर सकें, तो वे हमारी बौद्धिक श्रौर श्रध्या-रिमक श्रावश्यकताश्रों के लिए सर्वथा श्रसंगत नहीं लगेंगी।

उपनिषदें अपनी स्थापनाश्रों को श्राध्यात्मिक श्रनुभूति पर श्राधारित करती हैं, इसलिए वे हमारे लिए श्रमूल्य हैं, क्योंकि श्रास्था के परम्परागत श्रवलम्ब — श्रष्ट्रक शास्त्र, देवी चमत्कार श्रौर भविष्यवाणी श्रादि — ग्राज उपलब्ध नहीं हैं। श्राज जो धर्मविमुखता है, वह बहुत हद तक श्राध्यात्मिक जीवन पर धार्मिक रीति-पद्धति के हावी हो जाने का परिणाम है। उपनिषदों के श्रध्ययन से धर्म के उन मूल तत्त्वों को, जिनके बिना धर्म का कोई श्रर्थ ही नहीं रहता, सत्य के रूप में पुन: प्रतिष्ठित करने में सहायता मिल सकती है।

इसके ग्रतिरिक्त, एक ऐसे समय में जब नैतिक ग्राक्रमण लोगों को विचित्र जीवन-प्रगालियों के ग्रागे ग्रात्मसमर्पग करने को बाध्य कर रहा है, जब प्राग्गों ग्रौर यातना की भारी कीमत चुकाकर सामाजिक ढांचे ग्रौर राजनीतिक संगठन में विराट प्रयोग किए जा रहे हैं, जब हम हतबुद्धि ग्रौर भ्रांत होकर भविष्य के सम्मुख खड़े हैं ग्रौर हमें राह दिखाने वाला कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं है, तब मानव-त्रात्मा की शक्ति ही एकमात्र शरएा रह जाती है । यदि हम उसीके द्वारा शासित होने का संकल्प कर लें, तो हमारी सभ्यता ग्रपने सबसे शानदार युग में प्रवेश कर सकती है । रोमां रोलां के शब्दों में, ग्राज 'पाश्चात्य भावना के ग्रसंतुष्ट बालक बहुत हैं जो इसलिए उत्पीड़ित हैं कि उनके महान विचारों की व्यापकता को हिसा-त्मक कार्य के लक्ष्यों के लिए कलंकित किया गया है, जो एक ग्रन्थी गली में फंस गए हैं ग्रौर वर्बरतापूर्वक एक-दूसरे के ग्रस्तित्व को मिटा रहे हैं। जब एक प्राचीन ग्रनिवार्य संस्कृति टूट रही हो, जब नैतिक मापदंड नष्ट हो रहे हों, जब हमें जड़ता से उमारा या ग्रचेतनता से जगाया जा रहा हो, जब वातावरणा में उत्तेजना व्याप्त हो, भीतर उथल-पुथल मची हो, ग्रौर सांस्कृतिक संकट उपस्थित हो, तब ग्राध्यात्मिक ग्रान्दोलन का भारी ज्वार जन-मन को ग्राप्लावित कर देता है ग्रौर दिगन्त में हमें किसी नूतन का, किसी ग्रपूर्व का, एक ग्राध्यात्मिक पुनर्जागरएा के सूत्रपात का श्राभास होता है। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान की ग्रघिक स्वतन्त्रता है, जहां विश्व-समवेदनाएं ग्रधिक व्यापक हैं। ग्राज कोई भी ग्रपने पड़ोसी की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मी इस प्रत्यक्ष जगत् में एक म्रदृश्य जगत् की खोज के लिए भटक रहा है। हमारी पीढ़ी के ग्रागे ग्राज जो काम है वह इन केन्द्राभिमुखी सांस्कृतिक प्रगालियों के विभिन्त स्रादर्शों में समन्वय स्थापित करना है, जिससे कि वे स्रापस में जूभने ग्रौर एक-दूसरे को नष्ट करने के बजाय एक-दूसरे को सहारा ग्रौर वल दे सकें। इस प्रक्रिया द्वारा वे भीतर से रूपान्तरित होंगी, ग्रौर उन्हें पृथक् करने वाले रूप ग्रपना ऐकान्तिक ग्रर्थ खो देंगे ग्रौर ग्रपने निजी स्रोतों ग्रौर प्रेरणाग्रों से केवल उस एकता को ही न्यक्त करेंगे।

हम भारतीय यदि अपने राष्ट्रीय अस्तित्व और स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए उपनिषदों का ग्रध्ययन ग्रावश्यक है । ग्रपने परम्परागत जीवन की रूपरेखा की खोज के लिए हमें ग्रपने क्लासिक ग्रंथों - वेदों ग्रौर उप-निषदों, भगवद्गीता ग्रौर धम्मपद की ग्रोर मुड़ना होगा। हमारे मनों को रंगने में इनका जितना हम ग्राम तौर पर समभते हैं उससे कहीं ग्रधिक योग रहा है । न केवल हमारे बहुत-से विचार पहले इनमें सोचे गए थे, ग्रपितू सैकड़ों ऐसे शब्द भी जिन्हें हम ग्रपने दैनिक जीवन में बराबर प्रयुक्त करते हैं इनमें ही गढ़े गए थे। बहुत-कुछ ऐसा भी है जो जीवनदायी ग्रौर ऊपर उठाने वाला है। ग्रतीत को यदि भविष्य के लिए एक प्रेरएा। वनना है, तो हमें उसका विवेक ग्रौर सहानुभूति से ग्रध्ययन करना होगा । परन्तु मानव-मन ग्रौर ग्रात्मा की उच्चतम उपलब्धियाँ केवल स्रतीत तक ही सीमित नहीं हैं । भविष्य के द्वार पूर्णतया खुले हैं । मूल प्रेरणाएं, जीवन को संचालित करने वाले विचार, जो हमारी संस्कृति की सार-भूत भावना का निर्माण करते हैं, हमारी सत्ता का ही एक भाग हैं। पर ग्रपने समय की ग्रावश्यकताग्रों ग्रीर परिस्थितियों के ग्रन्रूप उनकी ग्रिभव्यक्ति में परिवर्तन होते रहना चाहिए।

भारतीय चिन्तन के किसी अध्येता के लिए इससे अधिक प्रेरणाप्रद कार्य और कोई नहीं हो सकता कि वह उसके आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ पहलुओं को उजागर करे और उसे हमारे अपने जीवन पर लागू करे। सुकरात के शब्दों में, हमें ''मिल-जुलकर उस भंडार को उलटना-पलटना चाहिए जो संसार के मनीषी हमारे लिए छोड़ गए हैं, और यदि ऐसा करते हुए हम एक-दूसरे के मित्र बन जाते हैं तो यह और भी प्रसन्नता की बात होगी।''

मास्को अक्तूबर १६५१

स० रा०

### क्रम

| ۶.          | व्यापक प्रभाव                                      |                  | १३      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| ٦.          | 'उपनिषद्' नाम                                      |                  | १४      |
| ₹.          | संख्या, काल ग्रौर रचयिता                           |                  | १७      |
| ٧.          | वेदांत के रूप में उपनिषदें                         | •••              | 28      |
| <b>x</b> .  | वेदों से सम्बन्ध : ऋग्वेद                          |                  | 58      |
| ξ.          | यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर ग्रथवंवेद                   |                  | ४३      |
| 9.          | <b>ब्राह्म</b> रा                                  |                  | ४४      |
| ۲.          | ग्रारण्यक                                          |                  | ४६      |
| 3           | उपनिषद्                                            |                  | ४७      |
| <b>ξο.</b>  | परम सत्य : ब्रह्म                                  | •••              | ४१      |
| ११.         | परम सत्य : ग्रात्मा                                |                  | ७४      |
| १२.         | ग्रात्मा के रूप में ब्रह्म                         | •••              | 95      |
| १३.         | जगत् की स्थिति-माया ग्रौर ग्रविद्या                |                  | 50      |
|             | जीवात्मा                                           |                  | 53      |
| १५.         | ग्रन्त:स्कूर्ति ग्रौर बुद्धि: विद्या (ज्ञान) ग्रौर | : ग्रविद्या (ग्र | नान) ६८ |
|             | सदाचार                                             | •••              | १०५     |
| 20.         | कर्म ग्रौर पुनर्जन्म                               | •••              | ११८     |
| <b>१</b> 5. | ग्रनन्त जीवन                                       |                  | १२२     |
| 38          | धर्म                                               |                  | १३६     |

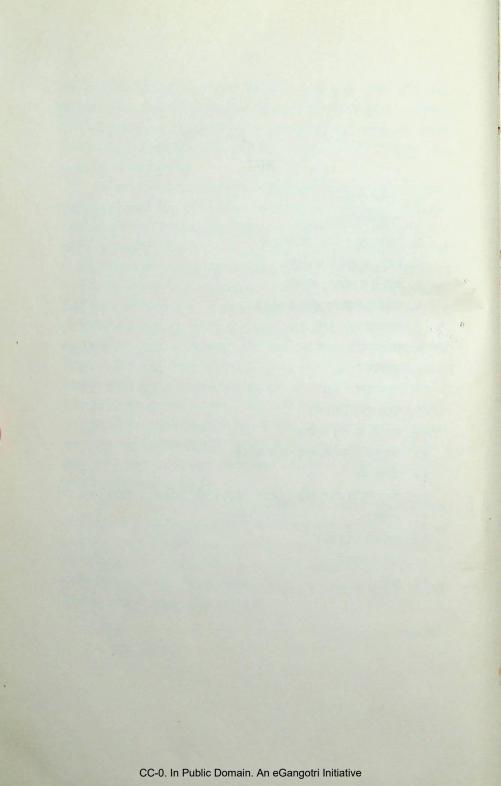

## उपनिषदों की मूमिका

#### 9

#### व्यापक प्रमाव

मनुष्य के आध्यात्मिक इतिहास में उपनिषदें एक बृहत् अध्याय की तरह हैं और पिछले तीन हजार वर्ष से ये भारतीय दर्शन, धर्म और जीवन को बराबर शासित करती आ रही हैं। प्रत्येक नये धार्मिक आन्दोलन को यहां यह सिद्ध करना पड़ा है कि वह इनकी दार्शनिक स्थापनाओं के अनुरूप है। यहां तक कि शंकालुओं और नास्तिकों को भी इनमें अपनी दुविधाओं, शंकाओं और अनास्था के पूर्वाभास मिलते हैं। बहुत-से धार्मिक और लौकिक उलटफेरों के बावजूद ये अभी भी जीवित हैं और मनुष्य की बहुत-सी पीढ़ियों को जीवन और अस्तित्व की मुख्य समस्याओं के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोए। निर्धारित करने में सहायता देती आई हैं।

इनकी विचारधारा ने प्राचीन काल में भी प्रत्यक्ष रूप से ग्रौर बौद्ध धर्म द्वारा भारत से बाहर के नाना राष्ट्रों — वृहत्तर भारत, तिब्बत, चीन, जापान ग्रौर कोरिया, दक्षिए। में श्रीलंका, मलय प्रायद्वीप तथा हिंदमहासागर ग्रौर प्रशान्त महासागर के सुदूर द्वीपों — के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया था। पश्चिम में भारतीय विचारधारा के चिह्न सुदूर मध्य-एशिया तक खोजे जा संकते हैं, जहां भारतीय ग्रंथ महभूमि में दबे मिले हैं। १

१. ''मानव-विचारधारा के इतिहास में रुचि रखनेवाले इतिहासकार के लिए तो उपनिवर्दे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। उपनिवर्दों के रहस्यवादी सिद्धान्तों की एक विचारधारा के चिह्न फारसी स्फी धर्म के रहस्यवाद में, नव प्लेटोवादियों और सिकन्दरिया के ईसाई रहस्यवादियों, एकहार्ट और टॉलर के गुद्ध ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी 'लोगस' सिद्धान्त में, और अन्त में उन्नीसवीं शताब्दी के महान जर्मन रहस्यवादी, शोपेनहॉवर के दर्शन में खोजे जा सकते हैं।" विएटरनिट्ज—'ए हिस्ट्री ऑब इण्डियन लिटरेचर, अंग्रेजी अनुवाद, खंड १, (१६२७), पृष्ठ २६६। देखें, 'ईस्टर्न रिलीजन्स एएड वेस्टर्न ऑट', दितीय संस्करण (१६४०), अध्याय ४, ५, ६, ७। कहते हैं कि शोपेनहॉवर की मेज पर उपनिवर्दों की एक लैटिन प्रति रहती थी और वे 'सोने से पहले उसमें से ही अपनी प्रार्थनाएं किया करते थे।" ब्लूम-फील्ड—'रिलीजन ऑव द वेद' (१६०८), पृष्ठ ५५। ''(उपनिवदों के) प्रत्येक वाक्य में से गहन, मौलिक और उदात्त विचार फूटते हैं और सभी कुछ एक उच्च, पवित्र और

इन सुदीर्घ शताब्दियों में उपनिषदों के ग्राकर्षण में एक ग्रद्वितीय विविधता दिखाई दी है। विभिन्न लोग विभिन्न समयों में इनकी विभिन्न कारएों से सराहना करते रहे हैं। कहा जाता है कि ये हमें ग्रद्दश्य सत्य का एक पूर्ण रेखा-चित्र प्रदान करती हैं, मानव-ग्रस्तित्व के रहस्यों पर बहुत ही सीधे, गहरे ग्रौर विश्वस्त ढंग से प्रकाश डालती हैं, ड्यूसेन के शब्दों में, ''ये ऐसी दार्शनिक घार-एाख्रों की स्थापना करती हैं जो भारत में या शायद विश्व में भी अद्वितीय हैं," ग्रथवा दर्शन की प्रत्येक मूल समस्या को सुलभाती हैं। वह सब चाहेसच हो या न हो, पर एक चीज निर्विवाद है कि उन घुन के पक्के लोगों में घार्मिक ग्रन्वे-षर्ण की व्याकुलता ग्रौर लगन थी। उन्होंने चिन्तनशील मन की उस घ्यानमग्न स्थिति को व्यक्त किया है जिसे ब्रह्म के ग्रतिरिक्त ग्रौर कहीं शान्ति नहीं मिलती, ईश्वर के स्रतिरिक्त स्रौर कहीं विश्राम नहीं मिलता । उपनिषदों के विचारकों के सम्मुख जो श्रादर्श था वह मनुष्य की चरम मुक्ति, ज्ञान की पूर्णता श्रौर सत्य के साक्षात्कार का ग्रादर्श था, जिसमें रहस्यवादी की दिव्यदर्शन की घार्मिक लालसा और दार्शनिक की सत्य की ग्रनवरत खोज, दोनों को शान्ति मिलती है। श्रभी भी हमारा यही स्रादर्श है। ए० एन० व्हाइटहेड उस सत्य की चर्चा करते हैं जो इस संसार के ग्रस्थायी प्रवाह के पीछे, पार ग्रौर भीतर विद्यमान है। ''कुछ ऐसा जो सत्यहै ग्रौर फिर भी ग्रभी ग्रनुभव होना है; कुछ ऐसा जो ए<mark>क</mark> दूरवर्ती संभावना है स्रौर फिर भी सबसे बड़ा उपस्थित तथ्य है, कुछ ऐसा जो हर घटना को एक ग्रर्थ प्रदान करता है ग्रौर फिर भी समक्त में नहीं ग्राता ; कुछ ऐसा जिसकी प्राप्ति परमश्रेय है ग्रीर जो फिर भी पहुंच से परे है ; कुछ ऐसा जो चरम ग्रादर्श ग्रौर ग्राशाहीन खोज है।" उपनिषदों में जहां इस जगत् के सैद्धान्तिक स्पष्टीकरएा के लिए एक ग्राघ्यात्मिक जिज्ञासा है, वहां मुक्ति की उत्कट ्लालसा भी है । इनके विचार न केवल हमारे मन को प्रकाश देते हैं बल्कि हमारी म्रात्मा को भी विकसित करते हैं।

उपनिषदों के विचारों से यदि हमें दैहिक जीवन की चकाचौंघ से ऊपर

एकाय-भावना से व्याप्त हो जाता है। समस्त संसार में उपनिपदों जैसा कल्याणकारी श्रीर श्रात्मा को उन्नत करनेवाला कोई श्रीर यंथ नहीं है। ये सर्वीच्च प्रतिभा के प्रसून हैं। देर-सबेर ये लोगों की श्रास्था का श्राथार बनकर रहेंगे।" —शोपेनहॉवर।

१. तुलना करें, डब्ल्यू॰ बी॰ यीट्सः "संप्रदायों को शास्त्रार्थ के लिए वेचैन करने-वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपर इनका ध्यान न गया हो।" 'टेन प्रिंसिपल उपनिषद्स' (१६३७), पृष्ठ ११।

र. 'साइंस एएड द माडर्न वर्ल्ड' (१६३३), पृष्ठ २३८।

उठने में सहायता मिलती है तो वह इसीलिए कि इनके रचियता, जिनकी म्रात्मा निर्मल है, दिव्यतत्त्व की म्रोर निरन्तर बढ़ते हुए, हमारे लिए भ्रष्टश्य की म्रलौकिक छटा के चित्र उद्घाटित करते हैं। उपनिषदों का इतना भ्रादर इस कारण नहीं है कि ये श्रुति या प्रकट हुए साहित्य का एक भाग होने से एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, ग्रिपतु इसका कारण है किये भ्रपनी म्रक्षय ग्रर्थवत्ता ग्रीर ग्रात्मिक शक्ति से भारतवासियों की पीढ़ी दर पीढ़ी को म्रंतर्ह ष्ट ग्रीर बल प्रदान कर प्रेरणा देती रही हैं। भारतीय विचारघारा नये प्रकाश ग्रीर ग्रात्मिक पुनरुत्थान या पुनरारम्भ के लिए वरावर इन्हीं धर्मग्रंथों का ग्राश्रय लेती रही है, ग्रीर इससे उसे लाभ हुमा है। इन वेदियों की ग्रिग्न ग्रभी भी खूब प्रज्वलित है। देख सकने वाली ग्रांख के लिए इनमें प्रकाश ग्रीर सत्यान्वेषीके लिए इनमें एक संदेश है।

### २ 'उपनिषद्' नाम

'उपिनपद्' शब्द 'उप' (निकट), 'नि' (नीचे) ग्रौर 'सद्' (बैठना) से मिलकर बना है, ग्रर्थात् नीचे निकट बैठना । शिष्यगरण गुरु से गुप्त विद्या सीखने के लिए उसके निकट बैठते हैं । वनों में स्थापित ग्राश्रमों के शान्त वातावरण में उपनिपदों के विचारक उन समस्याग्रों पर चिन्तन किया करते थे जिनमें उनकी बहुत ही गहरी रुचि थी ग्रौर वे ग्रपना ज्ञान ग्रपने निकट उपस्थित योग्य शिष्यों को दिया करते थे । सत्य के प्रवचन में ऋषि थोड़े मितभाषी हैं । वे इस सम्बन्ध में ग्राश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके शिष्यों को प्रवृत्ति भोगवादी नहीं ग्रपितु ग्राध्यात्मिक

१. 'क्रिश्चियन वेदान्तिज्म' पर एक लेख में श्री श्रार० गोर्डन मिल्बर्न लिखते हैं, 
''भारत में ईसाई धर्म को वेदान्त की श्रावश्यकता है। हम धर्मप्रचारकों ने, इस चीज को जितनी स्पष्टता से समक्त लेना चाहिए था, श्रमी नहीं समक्ता है। हम श्रपने निजी धर्म में स्वतंत्रता श्रौर उल्लास के साथ श्राग नहीं बढ़ पाते हैं; क्योंकि ईसाई धर्म के उन पहलुश्रों को व्यक्त करने के लिए जिनका सम्बन्ध ईश्वर की सर्वव्यापकता से श्रधिक है, 
हमारे पास श्रमिव्यक्ति के पर्याप्त शब्द श्रौर प्रकार नहीं हैं। एक बहुत ही उपयोगी कदम 
यह होगा कि वेदान्त-साहित्य के कुछ ग्रंथों या श्रंशों को मान्यता दे दी जाए, श्रौर उन्हें 'विधर्मी श्रोल्ड टेस्टामेंट' की संशा दी जा सकती है। तब चर्च के धमिषकारियों से इस 
वात की अनुमित मांगी जा सकती है कि उपासना के समय न्यू टेस्टामेंट के श्रंशों के साथसाथ, श्रोल्ड टेस्टामेंट के पाठों के विकल्प के रूप में, इस विधर्मी श्रोल्ड टेस्टामेंट के श्रंश 
भी पढ़े जा सकते हैं।'' 'इंडियन इंटरप्रेटर', १९१३।

है । श्राध्यात्मिक शिक्षा को ग्रात्मसात् करने के लिए हमारी प्रवृत्ति ग्राध्यात्मिक होनी चाहिए ।

उपनिषदों में 'ग्रोम्' का गुह्य महत्त्व वताया गया है, 'तज्जलान्' जैसे रहस्यवादी शब्दों का, जो केवल इस विद्या में दीक्षित लोगों की ही समझ में ग्रा सकते हैं, स्पब्टीकरण किया गया है, तथा गुप्त मन्त्र ग्रौर गुह्यं सिद्धान्त दिए गए हैं। 'उपनिषद्' नाम एक ऐसे रहस्य के लिए पड़ गया जो केवल कुछ परखे हुए लोगों को ही बताया जाता था। विज्ञ मनुष्य की ग्रंतिम नियति का प्रश्न उठाया गया तो याज्ञवल्क्य ने ग्रपने शिष्य को ग्रलग ले जाकर उसे घीरे से सत्य का उपदेश दिया। अ छान्दोग्य उपनिषद् के ग्रनुसार, पिता को ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र या विश्वस्त शिष्य को ही ब्रह्मविद्या सिखानी चाहिए—ग्रन्य किसी को नहीं, चाहे वह उसके बदले में उसे सागरों से घिरी ग्रौर रत्नों से भरी समस्त पृथ्वी ही क्यों न दे रहा हो। अ बहुत जगह यह कहा गया है कि गुरु वारंवार प्रार्थना की जाने पर ग्रौर कड़ी परीक्षा के बाद ही गुह्य ज्ञान का उपदेश देता है।

शंकर 'उपनिषद्' शब्द की ब्युत्पत्ति 'सद्' घातु से मानते हैं, जिसका अर्थ मुक्त करना, पहुंचना या नष्ट करना होता है। यह एक विशेष्य है जिसमें 'उप' ग्रौर 'नि' उपसर्ग ग्रौर 'क्विप्' प्रत्यय लगे हैं। प्यदि यह ब्युत्पत्ति मान ली जाए तो 'उपनिषद्' का अर्थ होगा ब्रह्मज्ञान, जिसके द्वारा अज्ञान से मुक्ति मिलती

१. तुलना करें, प्लेटो: ''इस विश्व के पिता और स्रष्टा का पता लगाना एक देढ़ी खीर हैं; और उसका पता चल जाता है तो उसकी चर्चा सब लोगों के आगे नहीं की जा सकती।''—'टिमेयस'।

२. 'गुह्या ब्रादेशाः—छा० उ०, ३. ५२। 'परमं गुह्यम्'—कठ०, १. ३. १७। 'वेदान्ते परमं गुह्यम्'—श्वेता० उ०, ६. २२।

'वेदगुह्यम्, वेदगुह्योपनिपत्सु गूढम्'-श्वेता० उ०, ५. ६।

'ग्रह्मलमम'—मैत्री, ६. २६।

'ग्रमयं वै ब्रह्म भवति य एवं वेद, इति रहस्यम्' - नृसिंहोत्तरतापनी उ०, पा

'धर्मे रहस्यपनिषत् स्यात्'—श्रमरकोश ।

'उपनिषदं रहस्यं यिच्चन्त्यम्'—केन उ०, ४. ७ पर शंकर । केवल दीचित व्यक्ति को बताने योग्य रहस्यों को गुप्त रखने का आदेश ऑर्फिकों और पाइथागोरियनों में भी मिलता है।

३. तृहद् उ०, ३. २. १३।

४. ३. ११. ५ ; बृहद् उ०, ३. २. १३।

४. कठ की भूमिका । तैत्तिरीय उपनिषद् के श्रपने भाष्य में वे कहते हैं, 'उपनिषन्नं वा श्रस्याम् परं श्रेय इति ।' है या वह नष्ट हो जाता है। जिन ग्रंथों में ब्रह्मज्ञान की चर्चा रहती है वे उपनिषद् कहलाते हैं ग्रीर इसलिए वेदान्त माने जाते हैं। विभिन्न व्युत्पत्तियों से यही निष्कर्ष निकलता है कि उपनिषदें हमें ग्राध्यात्मिक ग्रन्तदृष्टि ग्रीर दार्शनिक तर्क-प्रगाली दोनों प्रदान करती हैं। इनमें बीजरूप से एक ऐसी ग्रसंदिग्धता निहित है जो ग्रवर्णनीय है ग्रीर केवल एक विशिष्ट जीवन-प्रगाली से ही समझी जा सकती है। केवल निजी प्रयास से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है।

### ३ संख्या, काल और रचयिता

उपनिषद् ऐसा साहित्य है जो म्रादिकाल से विकसित हो रहा है। इनकी संख्या दो सौ से म्रविक है, यद्यपि भारतीय परम्परा एक सौ म्राठ ही उपनिषदें मानती है। वहाजादा दारा शिकोह के संग्रह में, जिसका फारसी में म्रनुवाद (१६५६—५७) हुग्रा ग्रीर फिर एन्क्वेटिल डुपेरोन द्वारा 'ग्रीपनिखत' नाम से लैटिन में म्रनुवाद (१८०१ ग्रीर १८०२) किया गया, लगभग पचास उपनिषदें शामिल थीं। कोलन्नुक के संग्रह में वावन उपनिषदें थीं, ग्रीर यह नारायण की सूची (१४०० ई०) पर म्राघारित था। मुख्य उपनिषदें दस कही जाती हैं। शंकर ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृहद्म्यारण्यक ग्रीर क्वेताक्वतर—इन ग्यारह उपनिषदों का भाष्य किया है। ब्रह्मसूत्र पर ग्रपने भाष्य में वे कौशीतकी, जावाल, महानारायण ग्रीर पैंगल उपनिषदों का भी उल्लेख करते हैं। मैत्रायणीय या मैत्री उपनिषद् सहित ये मुख्य उपनिषदें हो जाती हैं। रामानुज इन सब उपनिषदों तथा सुवाल ग्रीर चूलिका का भी उपयोग करते हैं। उन्होंने गर्भ, जावाल ग्रीर महा-उपनिषदों का भी उल्लेख करते हैं। उन्होंने गर्भ, जावाल ग्रीर महा-उपनिषदों का भी उल्लेख करते हैं। उन्होंने गर्भ, जावाल ग्रीर महा-उपनिषदों का भी उल्लेख किया है। विद्यारण्य ने ग्रपने 'सर्वोपनिषद् ग्रर्थानुभूतिप्रकाश' में जिन बारह

श्रोल्डनवर्ग का विचार है कि 'उपनिषद्' का वास्तविक श्रर्थ पूजा है, जैसा कि उपासना शब्द से प्रकट होता है। उपासना उपास्य के साथ श्रभिन्नता स्थापित करती है। देखें कीथ—'द रिलीजन एएड फिलासोफी श्रॉव द वेद एएड द उपनिषद्स' (१६२५), पृष्ठ ४६२।

२. देखें मुक्तिका उ॰, जहां यह कहा गया है कि एक सौ आठ उपनिषदों के

श्रध्ययन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती हैं। १. ३०-३६।

उपिनपदों की व्याख्या की है उनमें नृसिहोत्तरतापनी उपिनषद् भी शामिल है। ग्रन्य उपिनषदें जो मिलती हैं वे दार्शनिक से ग्रधिक धार्मिक हैं। उनका सम्बन्ध वेद से उतना नहीं हैं जितना कि पुराएग ग्रौर तंत्र से है। वे वेदान्त, योग ग्रथवा सांख्य का गुएगान करती हैं या शिव, शक्ति ग्रथवा विष्णु की पूजा की प्रशंसा करती हैं।

ग्राधुनिक ग्रालोचक ग्राम तौर पर यह मानते हैं कि गद्य में लिखी प्राचीन उपनिषदें — ऐतरेय, कौशीतकी, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय ग्रौर बृहद्-ग्रारण्यक तथा ईश ग्रौर कठ उपनिषदें — ईसापूर्व ग्राठवीं ग्रौर सातवीं शताब्दियों की हैं। ये सब बुद्ध से पहले की हैं। इनमें वेदान्त ग्रपने विशुद्ध मूलरूप में मिलता है ग्रौर ये विश्व की सबसे प्रारंभिक दार्शनिक रचनाएं हैं। इन उपनिषदों का रचना-काल 500 से ३०० ई० पू० है, जिसे कार्ल जैस्पर्स विश्व का धुरी युग कहते हैं। उस समय मनुष्य ने पहली बार यूनान, चीन ग्रौर भारत में एकसाथ ग्रौर स्वतंत्र रूप से जीवन के परम्परागत रूप पर शंका प्रकट की थी।

भारत का प्रायः समूचा प्रारंभिक वाङ्मय ही क्योंकि स्रज्ञात लेखकों की रचना है, इसलिए हमें उपनिषदों के रचयितास्रों के नाम भी ज्ञात नहीं हैं।

१. परन्तु अधिक पुरानी या मूल उपनिषदों के विषय में काफी विवाद है। मैक्समूलर ने शंकर द्वारा उल्लिखित ग्यारह उपनिषदों तथा 'मैत्रायणीय' का अनुवाद किया। इयूसेन ने यद्यपि साठ उपनिषदों का अनुवाद किया, पर उनके विचार से उनमें से चौदह ही मूल उपनिषदों हैं और उनका वैदिक शाखाओं से सम्बन्ध है। ह्यूम ने मैक्समूलर द्वारा चुनी गई वारह उपनिषदों तथा 'माण्डूक्य' का अनुवाद किया। कीथ ने अपने 'रिलीजन एण्ड फिलासनेफी ऑव द वेद एण्ड द उपनिषद्स' में 'महानारायण' को सम्मिलित किया है। उनकी चौदह उपनिषदों की सूची इयूसेन की सूची से मिलती है।

उपनिषदों के श्रंग्रेजी श्रनुवाद इस क्रम से प्रकाशित हुए हैं : राममोहन राय (१८३२), रोश्रर (१८५३), ('विब्लियोथेका इंडिका'), मैक्समूलर (१८७६-१८८४), 'सेक्रेड बुक्स श्राव द ईस्ट' मीड श्रोर चट्टोपाध्याय (१८६६, लंदन थियोसोफिकल सोसाइटी), सीताराम शास्त्री श्रोर गंगानाथ का (१८६८-१६०१), (जी० ए० नटेसन, मद्रास), सीतानाथ तत्त्वभूषण (१६००), एस० सी० वसु (१६११), श्रार० ह्यूम (१६२१)। ई० वी० कोवेल, हिरियन्न, द्विवेदी, महादेव शास्त्री श्रीर श्री श्रर्रावेद ने कुछ उपनिषदों के श्रनुवाद प्रकाशित किए हैं।

मुख्य उपनिषदों पर शंकर के भाष्यों के श्रंग्रेजी श्रनुवाद भी उपलब्ध हैं। उनकी व्याख्याश्रों में श्रद्धेत का दृष्टिकोण है। रंगरामानुज ने उपनिषदों के श्रपने भाष्यों में रामानुज का दृष्टिकोण श्रपनाया है। मध्व के भाष्यों में द्वेत दृष्टिकोण है। उनके भाष्यों के उद्धरण पाणिनि श्राफिस, इलाहाबाद से प्रकाशित उपनिषदों के संस्करण में मिलते हैं।

उपनिषदों के कुछ मुख्य विचार भ्राकिएा, याज्ञवल्क्य, वालािक, श्वेतकेतु, शांडिल्य जैसे सुप्रसिद्ध ऋषियों के नामों से जुड़े हैं। वे सम्भवतः उन विचारों के, जो उनके वताए गए हैं, प्रारंभिक व्याख्याता थे। इन शिक्षाभ्रों का विकास 'परिषदों' में हुम्रा था, जहां गुरु भ्रौर शिष्य विभिन्न मतों पर विचार-विमर्श कर उनकी व्याख्या किया करते थे।

वेद का एक भाग होने से उपनिषदों का सम्बन्ध श्रुति या प्रकट हुए साहित्य से है। ये सनातन कालातीत हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें निहित सत्य ईश्वर के मुख से निकले हैं या ऋषियों द्वारा देखे गए हैं। ये उन महात्माओं के वचन हैं जो ग्रपने पूर्ण ज्ञानोद्दीप्त ग्रनुभव के ग्राधार पर बोलते हैं। इन सत्यों को साधारए। प्रत्यक्ष ज्ञान, श्रनुमान या चिन्तन द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, अपित ऋषियों को इनका 'दर्शन' हम्रा है, जिस प्रकार कि हम ग्रीष्मकालीन ग्राकाश में रंगों के वैभव ग्रीर विलास का ग्रनुमान नहीं बल्कि दर्शन करते हैं। ऋषियों में ग्रपने इस दिव्यदर्शन के बारे में विश्वास ग्रौर ग्रधिकार की वैसी ही अनुभूति है जैसी कि हममें अपने शारीरिक प्रत्यक्ष ज्ञान के वारे में होती है। ऋषि ऐसे लोग हैं जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है। यास्क के शब्दों में वे 'साक्षात्कृतधर्माणः' हैं, ग्रीर उनके ग्रनुभवों का लेखा ऐसा तथ्य है जिसपर कोई भी धार्मिक दर्शन विचार कर सकता है। ऋषियों को जिन सत्यों का दर्शन हम्रा है वे मात्र म्रंतिनरीक्षण के विवरण नहीं हैं, जोकि विश्रद्ध रूप से व्यक्तिपरक होते हैं। अन्तःप्रेरित ऋषि यह घोषणा करते हैं कि जिस ज्ञान को वे प्रदान कर रहे हैं उसका उन्होंने स्वयं ग्राविष्कार नहीं किया है। वह उनके ग्रागे बिना उनके प्रयत्न के प्रकट हुग्रा है। <sup>२</sup> यद्यपि इस ज्ञान का ऋषि को अनुभव हुआ है, पर यह एक निरपेक्ष सत्य का अनुभव है जो उसकी चेतना पर ग्राघात करता है। ग्रनुभवकर्ता की ग्रात्मा पर सत्य का घक्का लगता है। इसीलिए इसे उस 'सर्वथा अन्य' का साक्षात उद्घाटन, दिव्यदर्शन कहा गया है। उपनिषद, प्रतीक शैली का प्रयोगकरते हुए, दिव्यदर्शन को हमारे ऊपर छोड़ा गया ईश्वर का निश्वास कहते हैं। "यह जो ऋग्वेद है, यह उस महान सत्ता का निश्वास है।" दिव्यशक्ति की तुलना जीवनदायी श्वास से की गई है। यह एक ऐसा बीज है जो मानव-ग्रात्मा को उर्वर कर देता है, एक ऐसी शिखा है जो

१. इनका सम्बन्ध उन विषयों से हैं जिन्हें प्रत्यक्त ज्ञान श्रौर श्रनुमान से जाना नहीं जा सकता। 'श्रप्राप्ते शास्त्रमर्थवत्' मीमांसास्त्र, १. १. ४।

२. 'पुरुषप्रयत्नं विना प्रकटीभूत' शंकर ।

३. बृहद् उ०, २. १. १० ; मुगडक उ०, २. १. ६ ; ऋग्वेद, १०. ६०. ६।

उसके सूक्ष्मतम तंतुग्रों तक को प्रज्वलित कर देती है। यह बात काफी मनोरंजक है कि बृहद्-ग्रारण्यक उपनिषद् न केवल वेदों ग्रिपितु इतिहास, विज्ञान ग्रौर ग्रन्य विद्याग्रों के विषय में भी यह कहती है कि वे ''परमेश्वर के मुख से निकली हैं।''

वेदों की रचना ऋषियों ने ग्रंतःप्रेरणा की स्थित में की थी। उन्हें जो प्रेरणा देता है वह ईश्वर है। र सत्य ग्रंपौरुषेय ग्रौर नित्य है। ग्रंतःप्रेरणा एक संयुक्त प्रिक्रया है ग्रौर मनुष्य की ध्यानावस्था तथा ईश्वरप्रदत्त दिव्यज्ञान उसके दो पक्ष हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद् कहती है कि ऋषि श्वेताश्वतर ने ग्रंपने तप के प्रभाव ग्रौर ईश्वर की कृपा से सत्य का दर्शन किया। यहां दिव्यज्ञान के व्यक्तिपरक ग्रौर वस्तुनिष्ठ रूप को दिखाकर उसका दुहरा महत्त्व बताया गया है।

उपनिषदें व्यवस्थित चिन्तन से ग्रधिक ग्रात्मिक ग्रालोक के साधन हैं। ये हमारे ग्रागे ग्रमूर्त दार्शनिक पदार्थों का संसार नहीं, ग्रपितु ग्रमूल्य ग्रौर ग्रनेक प्रकार के ग्रात्मिक ग्रनुभव का संसार उद्घाटित करती हैं। इनके सत्यों की पुष्टि केवल तर्कबुद्धि से नहीं विल्क निजी ग्रनुभव से होती है। इनका लक्ष्य काल्पनिक नहीं, व्यावहारिक है। ज्ञान मुक्ति का साधन है। एक विशिष्ट जीवन-प्रगाली द्वारा ज्ञान का ग्रनुसरण ही दर्शन, ब्रह्मविद्या, है।

१. २. ४. १०। नैयायिकों का कहना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, जबिक मीमांसकों का यह मत है कि उनकी मनुष्य या ईश्वर किसी के भी द्वारा रचना नहीं हुई है, ध्वनियों के रूप में वे अनादिकाल से विद्यमान हैं। संभवतः इस कथन का यह अभिप्राय है कि शाश्वत सत्य अनादिकाल से अनन्तकाल तक विद्यमान रहते हैं। अरस्तू धर्म के मूल सत्यों को शाश्वत और अविनाशी मानते हैं।

२. पेंगम्बरों के सम्बन्ध में ऐथेनागोरस कहते हैं : "देवी शक्ति के प्रभाव से श्रभिम्तृत हो जाने श्रौर तर्क की स्वामाविक शक्तियों के गायव हो जाने पर, वे वही वोलते थे जो उनमें भर दिया गया होता था। वह शक्ति उन्हें श्रपने वाद्ययंत्र की तरह प्रयुक्त करती थी, जैसे कि वांसुरी वजानेवाला वांसुरी में फूंक मारता है।"—एपोल०, ६।

तुलना करें, "फिर भी, जब सत्य की दिव्यशक्ति का श्रागमन होगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की श्रोर निर्देशित करेगी। क्योंकि तब वह स्वयं श्रपनी इच्छा से नहीं बोलेगा, बिल्क जो कुछ भी सुनेगा वही वह बोलेगा।"—जॉन, १६. १३।

३. ६, २१।

#### 8

### वेदान्त के रूप में उपनिषदें

स्रारम्भ में वेदान्त का सर्थं उपनिषद् था, यद्यपि स्रब इस शब्द का प्रयोग उस विशेष दर्शन के लिए होता है जो उपनिषदों पर स्राधारित है। वेदान्त का शाब्दिक सर्थं 'वेदस्य स्रन्तः' स्रर्थात् वेदों का उपसंहार तथा लक्ष्य है। उपनिषदें वेदों के स्रन्तिम स्रंश हैं। कालकम के स्रनुसार, ये वैदिक काल के स्रंत में स्राती हैं। उपनिषदों में क्योंकि दर्शन की मौलिक समस्यास्रों पर गूढ स्रौर कठिन विचार-विमर्श होता है, इसलिए वे शिष्यों को उनके पाठ्यकम के प्राय: स्रंत में पढ़ाई जाती थीं। धार्मिक स्रनुष्ठान के रूप में जब हम वेदपाठ करते हैं तो उस पाठ की समाप्ति स्राम तौर पर उपनिषदों के पाठ से होती है। उपनिषदों के वेदान्त कहलाने का मुख्य कारए। यह है कि वेद की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य स्रौर स्रभिप्राय उपनिषदों में ही मिलता है। उपनिषदों का विषय वेदान्त-विज्ञान है। रे संहितास्रों स्रौर ब्राह्मराएों में, जो सूक्तों स्रौर पूजा-पढ़ितयों के संथ हैं, वेद का कर्मकांड भाग स्राता है, जबिक उपनिषदों में ज्ञानकांड भाग है। सूक्तों का सम्ध्ययन स्रौर धार्मिक कृत्यों का स्रनुष्ठान वास्तविक ज्ञानोदय की तैयारी है। रे

उपनिषदों में हमें ग्राध्यात्मिक जीवन का वर्णन मिलता है, जो भूत, वर्त-मान ग्रीर भविष्य में सदा एक-सा है। परन्तु ग्राध्यात्मिक जीवन का हमारा बोध वे प्रतीक, जिनसे हम उसे व्यक्त करते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। धर्म-परायण भारतीय विचारधारा की सभी शाखाएं वेदों की प्रामाणिकता को स्वी-कार करती हैं, ४ परन्तु वे उनकी व्याख्या में स्वतंत्रता बरतती हैं। उनकी व्याख्या

१. "तिलेषु तैलवद् वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः—मुक्तिका उ०, १. ६ । श्रोर, "वेदा ब्रह्मात्मविषया"—भागवत, ११. २१. ३४ । "श्रात्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता श्रारभ्यन्ते"—ब्रह्मसूत्र पर शंकरभाष्य की मूिमका । "वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् ।" वेदान्तासार ।

२. मुगडक उ॰, ३. २. ६ । श्वेताश्वतर उ॰ कहती है कि परम रहस्य वेदान्त में है—''वेदान्ते परमं गुद्धम्'', ६. २२ ।

छान्दोग्य त्रौर बृहद्-त्र्यारण्यक उपनिषदों की त्रिधिकतर सामग्री वस्तुतः 'बाह्मणों'
से सम्बन्ध रखती है।

४. वौद्ध श्रोर जैन तक उपनिषदों की शिचा को स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे उनकी श्रपने-श्रपने ढंग में व्याख्या करते हैं। देखें, धम्मपद की भिमका श्रोर विशेषावस्यक भाष्य, यशोविजय जैन ग्रंथमाला, संख्या ३५।

में यह विविधता इसलिए संभव है कि उपनिषदें किसी एक दार्शनिक ग्रथवा एक ही परम्परा का ग्रनुसरण करनेवाले किसी एक दार्शनिक संप्रदाय के विचार नहीं हैं। ये ऐसे विचारकों के उपदेश हैं जो दार्शनिक समस्याग्रों के विभिन्न पहलुग्रों में रुचि रखते थे। इसीलिए ये ऐसी समस्याग्रों का समाधान प्रस्तुत करती हैं जो रुचि ग्रौर महत्त्व की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की हैं। इस तरह इनके चिन्तन में कुछ तरलता है, जिसका उपयोग विभिन्न दार्शनिक मतों के विकास के लिए किया गया है। व्यंजनाग्रों ग्रौर कल्पनाग्रों का इनमें जो मंडार है उसमें से विभिन्न विचारक ग्रपने-ग्रपने मत के निर्माण के लिए तत्त्व चुन लेते हैं, ग्रौर इसके लिए प्रायः मूल पाठ तक खींचातानी करते हैं। उपनिषदों से यद्यपि ग्रध्यात्मविद्या के किसी एक ऐसे मत की स्थापना नहीं होती जिसमें युक्तियुक्त रूप से पूर्ण सामंजस्य हो, पर ये हमें कुछ मौलिक विचार देती हैं, जो प्रारम्भिक उपनिषदों की शिक्षा का सार हैं। ये विचार ब्रह्मसूत्र में सूत्ररूप में दोहराए गए हैं।

ब्रह्मसूत्र उपनिषदों की शिक्षा का संक्षिप्त सार है, ग्रौर वेदान्त के महान ग्राचार्यों ने इस ग्रंथ पर भाष्य रचकर उनसे ग्रपने-ग्रपने विशिष्ट मत विकसित किए हैं। ये सूत्र संक्षेपशैली में हैं ग्रौर व्याख्या के विना मुश्किल से ही समझ में ग्राते हैं। ग्राचार्य इनकी व्याख्या करके ग्रपने मतों को तार्किक बुद्धि के लिए न्यायसंगत सिद्ध करते हैं।

विभिन्न भाष्यकारों ने उपनिषदों श्रौर ब्रह्मसूत्र में एक एकाकी सुसंगत सिद्धान्त, एक ऐसी विचारधारा को खोजने का प्रयत्न किया है जो ग्रंतिवरोधों से मुक्त हो। भर्नु प्रपंच का, जो शंकर के पूर्ववर्ती हैं, यह मत है कि जीवात्माएं ग्रौर भौतिक जगत् वास्तविक हैं, यद्यपि वे ब्रह्म से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। वे ब्रह्म से ग्रभिन्न भी हैं ग्रौर भिन्न भी हैं, ग्रौर तीनों मिलकर विविधता में एकता की स्थापना करते हैं। परम तत्त्व का विकास जगत् की सृष्टि में होता है ग्रौर प्रलय के समय जगत् पुन: उसी में ग्रा सिमटता है। वि

शंकर का अद्वैत सिद्धान्त अद्वैत ब्रह्म की इन्द्रियातीतता पर तथा जगत् और उसके नियंता ईश्वर के द्वैत पर जोर देता है। सत्य ब्रह्म या आत्मा है। ब्रह्म का निरूपण संभव नहीं है, क्योंकि निरूपण के लिए द्वैतभाव आवश्यक है और ब्रह्म हर प्रकार के द्वैत से मुक्त है। द्वैत जगत् अनुभवजन्य या प्रत्यक्ष है। उद्धारक सत्य, जो जीव को जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा दिलाता है, ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का ज्ञान है। 'तत् त्वम् असि' समस्त सत्ता का

१, देखें, 'इंडियन एंटीक्वेरी' (१६२४), पृ० ७७-८६।

ग्राधारभूत तथ्य है । <sup>५</sup> जगत् की विविधता, जीवन का ग्रनन्त प्रवाह केवल एक दृश्य के रूप में ही वास्तविक है ।

रामानुज पुरुपविध ईश्वर को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए श्रद्धैत दर्शन में सुधार करते हैं। ब्रह्म, जीवात्माएं श्रीर जगत् ये सब भिन्न श्रीर नित्य हैं, परन्तु साथ ही श्रविभाज्य हैं। श्रविभाज्यता श्रभिन्नता नहीं है। ब्रह्म का इन दोनों से उसी तरह का सम्बन्ध है जैसािक श्रात्मा का शरीर से है। ब्रह्म इन्हें कायम रखता है श्रीर इनपर नियंत्रण रखता है। रामानुज का कहना है कि ईश्वर का श्रस्तित्व श्रपने लिए है, जबिक पदार्थ श्रीर जीवात्माश्रों का श्रस्तित्व ईश्वर के लिए है श्रीर वे उसका उद्देश्य पूरा करते हैं। तीनों के मेल से एक संगठित पूर्णता बनती है। ब्रह्म जीवात्माश्रों श्रीर जगत् का प्रेरक तत्त्व है। जीवात्माएं ईश्वर से भिन्न हैं, किन्तु स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें एक केवल इस श्रथं में कहा गया है कि वे सब एक ही वर्ग की हैं। लक्ष्य नारायण के लोक में मुक्ति श्रीर श्रानन्द श्रनुभव करना है श्रीर उसका उपाय प्रपत्ति या भक्ति हैं। जीवात्माएं श्रपनी भक्ति के प्रभाव श्रीर ईश्वर की कृपा से जब मुक्त हो जाती हैं तब भी ग्रपनी पृथक् सत्ता रखती हैं। उनके श्रीर मध्व के श्रनुसार, दया का सागर ईश्वर उन सबका उद्धार करता है जो उसकी प्रेम श्रीर श्रद्धा से उपासना करते हैं।

मध्व के अनुसार, (१) ईश्वर का जीवात्मा से भेद, (२) ईश्वर का पदार्थ से भेद, (३) जीवात्मा का पदार्थ से भेद, (४) एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से भेद, और (५) पदार्थ के एक अगु का दूसरे अगु से भेद – ये पांच भेद नित्य हैं। सर्वगुग्गसम्पन्न परमसत्ता विष्णु कहलाती है, और लक्ष्मी उसकी शक्ति है जो उसके अधीन है। मोक्ष पुनर्जन्म से छुटकारा और नारायण के लोक में वास है। मानव-आत्माएं असंख्य हैं और उनमें से प्रत्येक पृथक् और नित्य है। दिव्य आत्माएं मुक्ति प्राप्त करके रहती हैं। जो न बहुत अच्छी और न बहुत बुरी होती हैं वे संसार को भोगती हैं; और जो बुरी होती हैं वे नरक में जाती हैं। ईश्वर का यथार्थ ज्ञान और उसकी भक्ति मुक्ति के साधन हैं। ईश्वर की कृपा के बिना मुक्ति असंभव है।

बलदेव 'ग्रचिन्त्यभेदाभेद' मत को स्वीकार करते हैं। भेद ग्रीर ग्रभेद

१. छान्दोग्य उ०, ६. ५. ७ ; बृहद् उ०, १. ४. १०।

२. 'ऋपृथक्सिद्ध'।

३, "मोच्चश्च विष्णुप्रसादेन विना न लभ्यते"-विष्णुतत्त्वनिर्णय।

अनुभविसद्ध सुनिश्चित तथ्य हैं, फिर भी उनमें ऐक्य स्थापित नहीं किया जा सकता। यह विरोधी भावों का एक अज्ञेय, अचिन्त्य संश्लेषणा है। रामानुज, भास्कर, निम्बार्क और बलदेव का यह विचार है कि ब्रह्म में परिवर्तन चलता है, पर ब्रह्म स्वयं परिवर्तित नहीं होता। <sup>9</sup>

### वेदों से सम्बन्ध : ऋग्वेद

महान् लेखक तक, जिनमें ग्रंतःप्रेरएा। प्रचुर मात्रा में होती है, ग्रपने वातावरए। की उपज होते हैं। वे ग्रपने युग के गहनतम विचारों को वाएा। देते हैं। विद्य-मान विचारधाराग्रों का पूर्णतया परित्याग मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रसंभव है। ऋग्वेद के रचियता प्राचीन पथ-निर्माताग्रों का उल्लेख करते हैं। उजब मन में जागृति ग्राती है तो पुराने प्रतीकों की नये ढंग से व्याख्या की जाती है।

भारतीय प्रतिभा की यह एक ग्रपनी विशेषता रही है कि वह जनसाधारण के विश्वासों को डिगाती नहीं है, बिल्क उन्हें कमशः उन विश्वासों के उत्तरोत्तर गहरे दार्शनिक ग्रथं की ग्रोर ले जाती है। उपनिषदें इसी रीति का ग्रनुसरण करती हुई वैदिक विचारों ग्रौर प्रतीकों को विकसित करती हैं ग्रौर, जहां ग्राव-श्यकता होती है वहां, उन्हें नये ग्रथं देती हैं जिनसे उनकी ग्रौपचारिकता दूर हो जाती है। उपनिषदों की शिक्षाग्रों के समर्थन में वेदों से प्रायः उद्धरण दिए जाते हैं।

उपनिषदों का चिन्तन ब्राह्मणों के कर्मकांड-सम्बन्धी सिद्धान्तों की तुलना में प्रगति का सूचक है, जबिक ब्राह्मण स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों से तन्वत: भिन्न हैं। इस लम्बे विकासक्रम ने काफी समय लिया होगा। ऋग्वेद के बृहद् कलेवर के बनने में भी खासा समय लगा होगा, क्योंकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ ब्राज बचा है, वह लुप्त हो गए का शायद एक लघु भाग है।

भारतीय श्रौर यूरोपीय लोगों की नस्ली समानताश्रों के बारे में चाहे

- १. देखें, इंडियन फिलासोफी, खंड २, पृ० ७५१-६५; भगवद्गीता, पृ० १५-२०।
- २. 'इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पिथकृद्भ्यः। १०. १४. १५ ।
- ३. ''वैदिक युग में विद्यमान धार्मिक श्रोर लौकिक काव्य का सौवां भाग भी श्राज हमें उपलब्ध है, यह हम दावे के साथ नहीं कह सकते।'' मैक्समृलर, 'सिक्स सिस्टम श्रॉव इंडियन फिलासोफी'' (१८६६), १० ४१।

सचाई कुछ भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्द-यूरोपीय भाषाएं एक समान स्रोत से निकली हैं ग्रौर मानसिक सजातीयता को प्रकाशित करती हैं। संस्कृती ग्रपनी शब्दावली ग्रौर विभक्तिमय रूपों में ग्रीक ग्रौर लैटिन भाषाग्रों से ग्रद्भुत समानता रखती है । सर विलियम जोन्स ने इसका समाघान इन सब भाषाग्रों का एक समान स्रोत वताकर किया है। १७८६ में एशियेटिक सोसाइटी ग्रॉव बंगाल के सम्मुख भाषरा देते हुए उन्होंने कहा था : ''संस्कृत भाषा चाहे कितनी ही पुरानी हो, पर इसकी गठन शानदार है। यह ग्रीक से ग्रधिक निर्दोष, लैटिन से ग्रधिक भरपूर ग्रीर दोनों से कहीं ग्रधिक परिष्कृत है । फिर भी उन दोनों के साथ इसकी धातुग्रों ग्रीर व्याकरण के रूपों में इतनी समानता है कि वह ग्राक-स्मिक नहीं हो सकती । यह समानता वस्तुतः इतनी ग्रधिक है कि इन भाषाग्रों की छानबीन करनेवाला कोई भी भाषाशास्त्री यह माने विना नहीं रह सकता कि ये सब एक समान स्रोत से निकली हैं, जिसका सम्भवतः ग्रब ग्रस्तित्व नहीं रहा है। इसी तरह का एक कारएा, यद्यपि वह उतना जोरदार नहीं है, यह मानने के लिए भी है कि गाँथिक श्रीर कैल्टिक दोनों भाषाएं, एक विभिन्न वाग्भंगी से मिश्रित होते हुए भी, उसी स्रोत से निकली हैं जिससे कि संस्कृत निकली है। ग्रीर प्राचीन फारसी को भी उसी परिवार में जोड़ा जा सकता है।" हिन्द-यूरोपीय साहित्य का सबसे प्राचीन स्मारक ऋग्वेद है। वेद'

१. 'संस्कृत'-पूर्णतया निर्दोष बनाई हुई बोली।

२. "वेद में जो इतनी रुचि ली जाती है उसके दो कारण हैं इसका सम्बन्ध विश्व-इतिहास से है और भारतीय इतिहास से है। विश्व-इतिहास में यह एक ऐसी खाई को पूरा करता है जिसे किसी भी अन्य भाषा का कोई साहित्यिक ग्रंथ पूरा नहीं कर पाया था। यह हमें पीछे के उस काल में ले जाता है जिसका हमारे पास कहीं कोई रिकार्ड नहीं है, और मनुष्यों की एक ऐसी पीड़ी के खुद अपने राब्दों को हमारे सामने रखता है, जिसके विषय में हम अन्यथा कल्पनाओं और अनुमानों के सहारे वस बहुत ही धुंधला अन्दाजा लगा पाते। जब तक मनुष्य अपनी नस्ल के इतिहास में रुचि लेता रहेगा और जब तक हम पुस्तकालयों और संग्रहालयों में प्राचीन ग्रुगों के अवशेषों का संग्रह करते रहेंगे, तब तक मानव-जाति की आर्यशाखा का लेखा-जोखा रखनेवाली पुस्तकों की लम्बी पांत में पहला स्थान सदा ऋग्वेद को ही मिलेगा।" मैक्समूलर—'एंशियेंट हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर, (१८६५), १० ६३। रैगोज़िन के अनुसार, ऋग्वेद "नि:संदेह आर्थजाति-परिवार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।"—'वेदिक इंडिया' (१८६५), १० ११४।

विषटरिनट्ज लिखते हैं: "यदि हम श्रपनी निजी संस्कृति के श्रारम्भ को जानना श्रीर समभाना चाहते हैं, यदि हम प्राचीनतम हिन्द-यूरोपीय संस्कृति को समभाना चाहते हैं, तो हमें भारत जाना चाहिए, जहां एक हिन्द-यूरोपीय जाति का सबसे प्राचीन साहित्य शब्द विद्—जानना—धातु से बना है ग्रौर उसका ग्रथं है सर्वोच्च ज्ञान, पवित्र ज्ञान। गौए कारएगों, निर्मित विवरएगों का ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जबिक प्रधान कारएगों, ग्रनिर्मित तत्त्व का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। वेद भगवद्गीता की तरह एक एकाकी साहित्यिक कृति नहीं है, ग्रौर न बौद्धों की 'त्रिपिटक' या ईसाइयों के बाइबिल की तरह किसी विशिष्ट समय पर संकलित किया गया ग्रनेक ग्रंथों का संग्रह ही है। यह तो ऐसा वाङ्मय है जिसकी रचना ग्रनेक शताब्दियों में हुई है ग्रौर जो मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता रहा है। जब पुस्तकें नहीं थीं, तब स्मृति खूब तेज ग्रौर परम्परा काफी कड़ी थी। इस साहित्य को सुरक्षित रखने की ग्रावश्यकता पर जोर देने के लिए वेद को दिव्यज्ञान घोषित कर दिया गया था। ग्रपनी प्राचीनता ग्रौर विषयवस्तु के ग्रपने बैशिष्ट्य ग्रौर महत्त्व के कारएग यह ग्रपने-ग्राप पवित्र माना जाने लगा। तब से यह भारतीयों के चिन्तन ग्रौर भावना का मापदंड बन गया है।

वेद नाम, जिसका अर्थ ज्ञान है, अन्वेपरा की सच्ची भावना का अभि-व्यंजक है। वैदिक ऋषियों ने जो मार्ग अपनाया, वह अन्वेपकों और जिज्ञासुओं का मार्ग था। जिन प्रश्नों की वे छानबीन करते हैं वे दार्शनिक प्रश्न हैं। "यह सृष्टि कहां पैदा हुई और कहां से आई, यह वस्तुतः कौन जानता है और कौन बता सकता है? देवता इस जगत् की उत्पत्ति के वाद हुए हैं। फिर यह कौन जानता है कि पहले-पहल यह अस्तित्व में कहां से आया?" सायरा के अनु-सार, वेद वह ग्रंथ है जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को रोकने का अलौकिक उपाय बताता है। वे

वेद चार हैं: ऋग्वेद जिसमें मुख्यरूप से स्तुतियां हैं; यजुर्वेद जिसमें यज्ञों सुरिक्ति है। क्योंिक भारतीय साहित्य की प्राचीनता के प्रश्न पर चाहे हमारा कुछ भी मत हो, यह वात निर्विवाद कही जा सकती है कि भारतीयों के साहित्य का जो प्राचीनतम स्मारक है वह हिन्द-यूरोपीय साहित्य का भी अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम स्मारक है।"—'ए० हिस्ट्री श्रॉव इंडियन लिटरेचर', अंग्रेजी अनुवाद, खंड १ (१६२७), पृ० ६। श्रोर देखें ब्लूमफील्ड—'द रिलीजन श्रॉव द वेद' (१६०८), पृ० १०। वे कहते हैं कि ऋग्वेद न केवल भारत का सबसे प्राचीन साहित्यक स्मारक' है, बल्कि 'हिन्द-यूरोपीय जातियों की सबसे प्राचीन साहित्यक दक्तावेज' भी है। डाक्टर निकोल मेक्निकोल के श्रनुसार, "यह साहित्य यूनान श्रोर इज्राइल दोनों के साहित्य से पुराना है, श्रोर जिन्होंने इसमें श्रपनी उपासना को श्रभिव्यक्ति दी थी उनकी सभ्यता के कंचे स्तर को प्रकट करता है।" देखें उनकी पुस्तक 'हिन्दू स्किप्चर्स (१६३८), पृ० १४।

<sup>2. 20.. 278 1</sup> 

२. इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः ।'

की विधियों का वर्र्णन है; सामवेद जिसमें गीतों की चर्चा है; ग्रीर ग्रयवंवेद जिसमें बहुत सारे जादू-टोने हैं। प्रत्येक के चार विभाग हैं: (१) संहिता, ग्रथित् मंत्रों, प्रार्थनाग्रों, स्वस्तिवाचन, यज्ञविधियों ग्रीर प्रार्थना-गीतों का संग्रह; (२) ब्राह्मरा, ग्रथित् गद्यलेख, जिनमें यज्ञों ग्रीर ग्रनुष्ठानों के महत्त्व पर विचार किया गया है; (३) ग्रारण्यक, ग्रथित् वनों में रचित ग्रंथ, जिनका कुछ भाग ब्राह्मराों के ग्रंतर्गत ग्रीर कुछ स्वतंत्र माना जाता है; ग्रीर (४) उपनिषद्।

वेद से ग्रभिप्राय उस समूचे साहित्य से है जो मंत्र ग्रौर ब्राह्मण इन दो भागों से मिलकर बना है। मंत्र की ब्युत्पत्ति यास्क ने मनन , विचार करने, से बताई है। मंत्र वह है जिसके द्वारा ईश्वर का घ्यान किया जाता है। ब्राह्मण में उपासना का कर्मकांड के रूप में विस्तार है। ब्राह्मणों के कुछ ग्रंश ग्रारण्यक कहलाते हैं। जो ब्रह्मचारी रहकर ग्रपना ग्रध्ययन जारी रखते थे, वे ग्ररण या ग्ररणमान कहलाते थे। वे ग्राश्रमों या वनों में रहते थे। वे वन जहां ग्ररण रहते थे, ग्ररण्य कहलाते थे। उनके विवेचन ग्रारण्यकों के ग्रंदर हैं।

यास्क ने याज्ञिकों, नैरुक्तों ग्रौर ऐतिहासिकों द्वारा की गई वेदों की विभिन्न व्याख्याग्रों का उल्लेख किया है। 'वृहद् देवता' में भी, जो यास्क के 'निरुक्त' के बाद का है, वेदों की व्याख्याग्रों के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का उल्लेख है। वह ग्रात्मवादियों का उल्लेख करता है, जो वेदों का सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाग्रों से जोड़ते हैं।

ऋग्वेद, जिसमें दस मंडलों में विभक्त १,०१७ सूक्त हैं, घामिक चेतना के विकास की सबसे प्रारम्भिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें पुरोहितों के आदेश उतने नहीं हैं जितने कि विश्व के विराट रूप और जीवन के अपार रहस्य से चमत्कृत किव-मनों के उद्गार हैं। इन उल्लासपूर्ण सूक्तों में, जो प्रकृति के अद्भुत रूपों को देवत्व प्रदान करते हैं, जीवन के कौतुक के प्रति सीधे-सादे किंतु निश्छल मनों की प्रतिक्रियाएं चित्रित हैं। इनमें देवों — सूर्य, सोम (चंद्रमा), अग्नि, द्यौ (आकाश), पृथ्वी , मस्त् (फंकावात), वायु, अप्, (जल), उपा जैसे देवताओं — की उपासना है। इन्द्र, वस्र्ण, मित्र, अदिति, विष्णु,

१. "मंत्रबाह्मणयोर्नेदनामधेयम्"— 'यज्ञपरिभाषा' में त्रापस्तम्ब ।

२. निरुक्त, ७. ३. ६।

३. श्रमरकोश के श्रनुसार, देव श्रमर (श्रमराः) श्रजर (निर्जराः), सदा दीष्तिमान (देवाः), स्वर्ग में रहनेवाले (त्रिदशाः), ज्ञानी (विवुधाः) श्रौर देवता (सुराः) हैं।

४. यूनानी देवमाला में, जियस श्राकाश-पिता के रूप में पृथ्वी माता से श्रावश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। देखें, ए० वी० कुक—'जियस' (१६१४), १, १० ७७६।

पूषा, दो प्रश्विनीकुमार, रुद्र ग्रीर पर्जन्य जैसे देवताग्रों का भी, जिनके नाम ग्रव उतने सुस्पष्ट नहीं हैं, ग्रारम्भ में प्राकृतिक व्यापारों से सम्बन्ध था। कभी-कभी ऐसे गुणों को भी जो प्राकृतिक व्यापारों के विशेष महत्त्वपूर्ण पहलुग्रों पर प्रकाश डालते हैं, स्वतंत्र देवता का पद प्राप्त हो गया है। सिवतृ (ग्रर्थात् प्रकाश वालते हैं, स्वतंत्र देवता का पद प्राप्त हो गया है। सिवतृ (ग्रर्थात् प्रकाश मान) पहले सूर्य के विशेषण ग्रीर नाम थे। परंतु बाद में ये स्वतंत्र सूर्य-देवता हो गए। विभिन्न जन-जातियों द्वारा पूजे जानेवाले कुछ देवता वैदिक देवकुल में शामिल कर लिए गए थे। पूषा, जो ग्रारम्भ में एक छोटी चरवाहा जन-जाति का सूर्य-देवता था, यात्रियों का रक्षक, सभी मार्गों को जाननेवाला देवता वन जाता है। श्रद्धा ग्रीर मन्यु (कोध) जैसे कुछ देवताग्रों का ग्राधार ग्रमूर्त गुणा हैं। हमें ऋभु ग्रर्थात् प्रेत, ग्रप्तराएं, गन्धर्व ग्रर्थात् वन या क्षेत्र देवता भी मिलते हैं। अग्रसुर उत्तर-कालीन वैदिक ग्रंथों में देवताग्रों के शत्रु हो जाते हैं, पर ऋग्वेद में उनका प्रयोग पुराने ग्रर्थ में ही हुग्रा है, ग्रर्थात् ग्राश्चर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेस्ता' में 'ग्रहुर' शब्द का, जो ग्रमुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेसता' में अनुर शब्द का, जो ग्रमुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेसता' में 'ग्रहुर' शब्द का, जो ग्रमुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेसता' में 'ग्रहुर' शब्द का, जो ग्रमुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेसता' में 'ग्रहुर' शब्द का, जो ग्रमुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ग्रर्थ है। ध्रावेसता' में स्वाप्त स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त है स्वाप्त है। स्वाप्त है। ध्रावेसता' में स्वाप्त स्वाप्त हो। स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त हो। स्वाप्त स्वाप

१. प्राचीन यूनानियों ने प्राकृतिक तत्त्वों की विशेषताओं को देवत्व प्रदान कर उन्हें देवता के पद पर पहुँचा दिया। ऐपोलो सूर्य के रूप में चमकता था। बोरिअस पर्वत के विस्फोटों के रूप में गुर्राता था। जियस तिहत् के रूप में डराता था और वज्र के रूप में प्रहार करता था।

२. ऋग्वेद के दसवें मंडल के सबसे बाद के सूक्तों में इनका उल्लेख है।

३. वैदिक भारतीय लिंग के उपासक नहीं थे। 'शिश्नदेवाः' (ऋग्वेद, ७. २१. ५; १०. ६६. ३) का अर्थ लिंग-उपासकनहीं है।यास्क का कहना है कि इससे अभिप्राय अबद्धाचारियों से है—'शिश्नदेवा अबद्धाचर्याः', ४. ६। सायण इस मत को स्वीकार करता है—'शिश्नेन दिव्यन्ति कीडन्ति इति शिश्नदेवा अबद्धाचर्या इत्यर्थः'। यद्यपि यह बहुनीहि समास है जिसका अर्थ है, वे लोग जिनका देवता लिंग है। पर 'देव' शब्द यहां अपने लच्यार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है, वे लोग जिनकी 'काम' में आसक्ति है। बहुवचन भी इसका द्योतक है कि यहां अभिप्राय किसी देवता से नहीं है। तुलना करें बाद में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्द 'शिश्नोदरपरायणः' से, जिसका अर्थ है, कामवासना और उदर की तिन्त में लिप्त लोग।

४. पारसी श्रपने देश को ईरान कहते हैं, जो 'श्रवेस्ता' का 'ऐरिया' है, जिसका अर्थ है—श्रार्यों का देश। शताब्दियों तक इस्लाम का वोलवाला रहने पर भी श्रार्य विचारधारा के प्रभाव श्राज तक वहां से पूरी तरह मिटे नहीं हैं। फारस के मुसलमानों में कुरान में जन श्रंशों पर जोर देने की प्रवृत्ति हैं जिनकी रहस्यवादी व्याख्या हो सकती है। प्रोफेसर ई० जी० ब्राउने लिखते हैं: "श्ररवी पैगम्बर के युद्धप्रिय श्रनुयायी जब सातवीं शताब्दी में ईरान पर चढ़ श्राए श्रोर श्रपने प्रचण्ड श्राक्रमण से उन्होंने एक प्राचीन राजा

(१६२७), प० १३४।

वरुएा, जो भारतीयों ग्रौर ईरानियों दोनों का देवता है, सूर्य के मार्ग ग्रौर ऋतुग्रों के क्रम का नियामक है। वह जगत् को व्यवस्थित रखता है तथा सत्य ग्रौर व्यवस्था का, जो मानव-जाति के लिए ग्रनिवार्य हैं, मूर्तरूप है। वह नैतिक नियमों का रक्षक है ग्रीर पापियों को दंड देता है। वेदकालीन भारतीय वरुए। से डरते श्रीर कांपते हैं श्रीर वहुत ही विनीत भाव से पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। व इन्द्र देवता श्रों का राजा है श्रीर उसकी वही स्थिति है जो यूनानी के वंश श्रीर एक सम्मानित धर्म को नष्ट कर दिया, तो कुछ ही वर्षों में ऐसा परिवर्तन श्रा गया जिसकी इतिहास में शायद ही कोई श्रीर मिसाल मिलती हो। जहां सदियों से 'श्रवे-स्ता' की प्राचीन स्तुतियां गाई जाती थीं श्रीर पवित्र श्रिग्न जलती रहती थी, वहां 'श्रहर मजद' के मंदिरों के खंडहरों पर बनी मीनारों से मुश्रक्जिनों की श्रजानें गुंजने लगीं श्रीर दीनदारों को नमाज के लिए बुलाने लगीं। जोरोस्थ्र के पुजारी तलवार के घाट उतार दिए गए, प्राचीन ग्रंथ श्राग की लपटों में स्वाहा हो गए ; श्रीर जो धर्म इतना शक्तिशाली था, शीघ्र ही उसका कोई प्रतिनिधि नहीं बचा - सिवाय उन थोड़े-से निर्वासितों के जो भारत के समुद्री तट की श्रोर भाग गए तथा उन बचे-खुचे लोगों के जो श्रकेले येज्द में श्रीर सुदूर किरमान में अपमानित और उत्पीड़ित होते रहे। "फिर भी यह परिवर्तन केवल सतही था श्रीर शीघ्र ही फारस की धरती पर शिया, सूफी, इस्माइली जैसे बहुत सारे विपथगामी संप्र-दाय खड़े हो गए श्रीर ऐसे दार्शनिक पैदा हो गए जो श्रार्य-विचारधारा से मुक्ति के दावे का समर्थन करने लगे तथा राष्ट्र पर जो धर्म अरव तलवार द्वारा थोपा गया था उसे एक ऐसी चीज में परिवर्तित करने लगे जो देखने में इस्लाम जैसी लगती हुई भी अपने भावार्थ में अरवी पैगम्बर के अभीष्ट से बहुत भिन्न थी।""-'ए ईयर एमंग्स्ट द परिंग्यन्स',

१. 'वरुण' परमेश्वर श्रीर जगत् का रचिवता, 'श्रहुर मजद' (श्रोरमुज्द) वन जाता है। जोरोस्थ्र के साथ हुए वार्तालाप में, जिसमें उसको दिया गया दैवी संदेश शामिल है, एक जगह कहा गया है, 'श्रहुर' कहता है, 'जिपर के इस श्राकाश को, जो चमकता हुआ दूर-दूर तक फैला है श्रीर इस पृथ्वी को चारों श्रोर से घेरे हुए है, में ही संभाले हुए हूं। यह दिव्य वस्तु से बने एक ऐसे महल की तरह खड़ा है जिसकी नींव खूब मजबूत है श्रोर जिसके छोर कहीं सुदूर में छिपे हैं। माणिक के अपने शरीर से यह तीनों लोकों पर चमक रहा है। यह तारों से जड़े श्रीर दिव्य वस्तु से बने एक परिधान की तरह है, जिसे 'मजद' पहने हुए हैं।''—'यहट' १३। 'वरुण' जिस प्रकार 'ऋत' का स्वामी है, 'श्रहुर' उसी प्रकार 'श्रहुर का 'मिश्र', सूर्यदेवता, से निकट-सम्बन्ध है। 'श्रवेत्ता' में 'वेरेश्रन्न'—'वृत्र' को मारनेवाले 'वृत्रहन्', 'धौ', श्रपाम्नपात् (श्रपां नपाट्), 'गन्धवं' (गन्दरेव), छशानु (केरेसानी), 'वायु' (वयु), 'विवस्वंत' के पुत्र 'यम' (विवङ् हृन्त के पुत्र यिम) तथा 'यश्च' (यस्न), 'होतु' (जाश्रोतर), श्रथवं पुरोहित (अध्रवन) का उल्लेख है। ये सब इस बात का निर्देश हैं कि श्रविभाजित भारतीय श्रावों श्रीर ईरानियों का एक ही धर्म था।

देवता श्रों में जियस की है। लड़नेवाले श्रौर संघर्ष करनेवाले उसका श्रावाहन करते हैं। श्राग्न मनुष्यों श्रौर देवता श्रों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। मंत्रों में उसे प्रिय मित्र श्रौर गृहपित कहा गया है। वह यज्ञ की श्राहुतियों को देवता श्रों तक पहुंचाता है श्रौर देवता श्रों को नीचे यज्ञ में लाता है। वह बुद्धिमान है, पुरोहित है। मित्र प्रकाश का देवता है। पारसियों का इतिहास में जब प्रथम श्राविर्भाव होता है उस समय मित्र प्रकाश का देवता है, जो श्रंघकार को दूर भगाता है। वह सत्य श्रौर न्याय का रक्षक है, भलाई का रक्षक है तथा श्रहुरमज्द श्रौर मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता है।

मित्र, वरुण ग्रौर ग्रग्नि—ये महान ज्योतिर्मय सूर्य के तीन नेत्र हैं। श्रादिति को ग्राकाश, वायु, माता, पिता ग्रौर पुत्र कहा गया है। उसमें सभी समाविष्ट हैं। श्राकृतिक घटनाविलयों के सभी ग्रधिष्ठातृ देवता ग्रिभिन्न समभे जाने लगे। सूर्य, सिवतृ, मित्र ग्रौर विष्णु—ये विभिन्न सूर्यदेवता धीरेधीरे एक माने जाने लगे। ग्रग्नि एक ऐसा देवता माना जाता है जिसके तीन रूप हैं: सूर्य या दिव्य ग्रग्नि, तिंडत् या वायव्य ग्रग्नि, ग्रौर पाथिव ग्रग्नि, जो यज्ञ की बेदी तथा मनुष्यों के घरों में प्रकट होता है।

इसके अतिरिक्त, वैदिक देवताओं में से किसी एक की जब पूजा की जाती है तो उसे सर्वोच्च माना जाता है और अन्य सबको उसके रूप समभा जाता

परवर्ती 'श्रवेस्ता' में परमेश्वर ही एकमात्र रचिवता है, परन्तु उसके गुण - शुभ भावना, न्यायपरायणता, शक्ति, पितत्रता, श्रारोग्य श्रौर श्रमरता श्रादि 'श्रमर पितत्र श्रात्मात्रों' का रूप ले लेते हैं।

- १. मिथ्रवाद ईसाई धर्म सदियों से पुराना है। ईसा की तीसरी शताब्दी के श्रंत तक दोनों धर्मों में कड़ी प्रतिद्वन्द्विता थी। ईसाइयों के 'श्रमिषिक्त मोजन' का रूप बहुत-कुछ 'मिश्र' के श्रनुयायियों जैसा ही है।
  - २. चित्रं देवानामुदगादनीकं चत्तुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । श्राप्रा द्यावा पृथिवी श्रन्तरिचं सूर्वे श्रात्मा जगतस्तस्थुपश्च ।

—ऋग्वेद, १. १५१. १।

 श्रदितिचौरदितिरन्तरिचम् श्रदितिमीता स पिता स पुत्रः विश्वेदैवा श्रदितिः पञ्चजना श्रदितिजीतमदितिजीनत्वम् ।

—ऋग्वेद, १. ८६. १०।

एनेक्सीमेण्डर के श्रनुसार, वह श्रपार श्रीर श्रभिन्न तत्त्व जिससे ब्रह्माण्ड भरा है श्रीर वह सांचा जिसमें हमारा जगत् ढला हैं, 'थिश्रोस' है। है। परमेश्वर के सभी गुणों की उसमें कल्पना की जाती है। क्योंकि अनेक देवता इस प्रधान स्थान को प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए हमें जो धर्म मिलता है उसे एकेश्वरवाद से भिन्न परमेश्वरवाद कहा गया है। मनोवैज्ञानिक एकेश्वरवाद, जिसमें उपासक का सम्पूर्ण जीवन एक ईश्वर से व्याप्त रहता है, आध्यात्मक एकेश्वरवाद से वस्तुत: भिन्न है। समन्वयकारी प्रक्रियाएं, देवताओं का वर्गीकरण, दिव्य गुणों और शक्तियों से सम्बन्धित विचारों का सरलीकरण— ये सब एक आध्यात्मक एकता की तैयारी में, इस विश्वास के निर्माण में योग देते हैं कि एक ही तत्त्व सभी देवताओं को अनुप्राणित कर रहा है। सर्वोच्च वह है जो सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। वही देवता है, वही मनुष्य है।

वैदिक भारतीयों में यह समभने लायक तर्कबुद्धि थी कि इस जगत् के सृजन ग्रौर शासन के गुए। केवल एक ही सत्ता में हो सकते हैं। इस प्रकार की सत्ता हमें प्रजापित में, विश्वकर्मा में मिलती है। इस प्रकार धार्मिक श्रद्धा का तर्क एकेश्वरवाद की ग्रोर ले जाता है। ऋत या व्यवस्था की धारए।। से इस प्रवृत्ति को ग्रौर बल मिलता है। विश्व एक व्यवस्थित पूर्णता है, ग्रव्यवस्था (भ्रकोस्मिया) नहीं है। अ यदि जगत् की ग्रनन्त बहुरूपता नाना देवताग्रों की द्योतक है तो जगत् की एकता एक ईश्वर की धारए।। की द्योतक है।

१. 'महद्देवानामसुरत्वमेकम्'-ऋग्वेद, ३. ५५. ११।

"एक ही श्रग्नि बहुत तरह से जलती हैं ; एक ही सूर्य जगत् को श्रालोकित करता है; एक ही उपा समस्त श्रंथकार को दूर करती है। वही एक इन सब रूपों में प्रकट हुंश्रा है।"

> एक एवाग्निर्वहुधा समिछ एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एकेवोषाः सर्वमिदं विभाति एकं वैदं वि वभूव सर्वम्।—ऋग्वेद, ८. ५८. २। नाना स्थानों में जलती श्रग्नि एक ही है; सर्वव्यापी सूर्य एक ही है; एक उषा श्रपना प्रकाश पृथ्वी पर फैला रही है सब कुछ जो श्रस्तित्व रखता है, एक ही है— जिससे समस्त जगत् उत्पन्न हुआ है। श्रीर देखें, १०. ८१. ३।

२. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यान्त्यन्या।

—ऋग्वेद, १०. ८२. ३।

३. देखें, प्लेटो-जॉर्जियस, ५०७, ई०।

यदि दर्शन ग्राश्चर्य में से उभरता है, यदि उसकी प्रेरणा संशय से मिलती हैं, तो ऋग्वेद में हमें संशय के बीज मिलते हैं। इन्द्र के सम्बन्ध में कहा गया है: "वे किससे याचना करते हैं, वह कहां हैं? उसके विषय में तो यह भी कहते हैं कि वह नहीं है।" एक ग्रीर उल्लेखनीय सूक्त में पुरोहितों को इन्द्र का स्तुतिगान करने के लिए ग्रामंत्रित किया गया है: "सच्चा (इन्द्र), यदि सचमुच वह है तो क्योंकि बहुतों का यह कहना है कि 'कोई इन्द्र नहीं है, किसीने उसे कभी देखा है? हम यह स्तुतिगान किसके लिए करें?' " जो देवता कभी इतने शक्तिशाली थे, वे जब चिन्तन के कारण छाया मात्र रह जाते हैं तो हम श्रद्धा के लिए प्रार्थना करते हैं: "हे श्रद्धा, हमें विश्वास प्रदान करो।" विश्वविज्ञान-सम्बन्धी चिन्तन यह सोचने लगता है कि सभी वस्तुग्रों का ग्रंतिम सार क्या शब्द ग्रीर वायु ही नहीं माने जाने चाहिए। एक ग्रीर सूक्त में प्रजापति की जगत् के खष्टा ग्रीर पालक ग्रीर एक ईश्वर के रूप में स्तुति की गई है। परंतु मंत्रों में टेक बारंबार यही रहती है कि 'हम किस देवता को हिव प्रदान करें?' निश्चतता चिन्तन में जड़ता को जन्म देती है, जबिक संदेह प्रगति की ग्रोर ले जाता है।

अपुरुषिविध एकेश्वरवाद का सबसे अनूठा विवरण सृष्टिसूक्त में मिलता है। इसमें यह समभाने की चेष्टा की गई है कि यह जगत् उस एक में से विकसित हुआ है। परंन्तु वह एक इंद्र, वरुण, प्रजापित या विश्वकर्मा की तरह का देवता नहीं है। सूक्त में यह घोषणा की गई है कि ये सब देवता पर-वर्ती हैं, अर्थात् बाद में हुए हैं। सृष्टि के आरम्भ का इन्हें कुछ पता नहीं है। प्रथम तत्त्व, वह एक, अवर्णनीय है। वह गुणों से और दुर्गुणों से भी मुक्त है। उसका किसी भी तरह से वर्णन करना असीम और अनन्त को सीमित करने और बांधने के प्रयास की तरह है। "उस एक ने ही निष्प्राण में प्राण फूंके

2. 2. 22 1

२. ८. १००. ३, श्रीर उससे श्रागे।

₹. १०. १४१ ४ 1

४. जगत का बीज, देवताओं की जीवनी राक्ति, इसे ईश्वर सदा जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा चलाता है। उसकी वाखी सुनी जाती है, उसका रूप सदा श्रदृश्य है। श्राश्रो, इस वायु की हम श्राहुति से श्रचना करें।

-20. 285. 81

५. 'करमें देवाय हविषा विधेम ।'--१०. १२१।

६. १०. १२६।

७. देखें, बृहद् उ०, ३. ६. २६।

हैं। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। '' वह एक निर्जीव अपूर्त भाव नहीं, बिल्क अवर्णनीय पूर्णसत्ता है। सृष्टि से पहले यह सब अंधकार से घिरा अंधकार था, एक अभेद्य शून्य या जल का अगाध गर्त था। विज्ञा तथा के प्रभाव से वह एक सीमित आत्मचेतन सत्ता में विकसित हुआ। अपने को सीमित करके वह स्रष्टा बन जाता है। बाहर की कोई चीज उसे सीमित नहीं कर सकती। वहीं केवल अपने-आपको सीमित कर सकता है। अपने को व्यक्त करने के लिए वह अपने अतिरिक्त किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। वास्तविकीकरण की इस शक्ति को परवर्ती वेदान्त में माया कहा गया है, क्योंकि व्यक्त होने से उस एक की एकता और अखंडता में विघ्न नहीं पड़ता। वह एक अपनी ही

१. तुलना करें, 'जेनेसिस', १. २, में ईश्वर की त्रात्मा के लिए यह कहा गया है कि वह जल की सतह पर चलती हैं, क्रीर पुराणों में विष्णु का ऐसा वर्णन हैं कि वे चीर-सागर में शेपशय्या पर शयन करते हैं। होमर के 'इलियड' में समुद्रदेव को सभी चीजों का, देवताओं का भी, उद्गम कहा गया है।—१४. २४६. ३०२। बहुत-से श्रन्य लोगों, उत्तरी श्रमरीका के श्रादिवासियों, श्रक्तेक श्रादि का भी ऐसा ही विश्वास है।

अरस्तू के अनुसार, थेलेस यह मानता था कि सभी चीजें जल से बनी हैं। यूना-नियों की एक पुराणकथा में पिता समुद्र को सभी चीजों का उद्गम कहा गया है।

तुलना करें, नृसिंहपूर्वतापनी उ०, १. १-

"श्रापो वा इदमासन् सलिलमेव, स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्थे समभवत्,तस्यान्तर्मनिस कामः समवर्तत इदं सृजेयम् इति ।"

यह सब (विना किसी श्राकार के) जल के रूप में था। श्रकेले प्रजापित कमल के पत्र में उत्पन्न हुए। उनके मन में इच्छा जागी कि उन्हें इस (नामरूपमय जगत्) की रचना करनी चाहिए।

विश्व के विभिन्न भागों में एक-जैसे प्रतीकों का यह जो एक ही तरह से प्रयोग है, इसे दो तरह से स्पष्ट किया जाता है। डब्ल्यू॰ जे॰ पेरी श्रीर उनके मित्रों का यह तर्क है कि ये प्रतीक श्रीर पौराणिक श्राख्यान श्रारम्भ में मिस्ती संस्कृति से निकले। वह संस्कृति कभी विश्व-भर में फैली थी श्रीर जब उसका श्रपसरण होने लगा तो वह श्रपने पीछे इन अवरोपों को छोड़ती गई। गहराई से परीज्ञा करने पर यह सिद्धान्त टिकता नहीं है श्रीर इसे श्रिक मान्यता भी प्राप्त नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि मनुष्य दुनिया-भर में बहुत-कुछ एक-जैसे ही हैं। उनके मन एक ही तरह के बने हैं, श्रीर श्रादिम परिस्थित्यों में उनका जीवन-श्रनुभव विश्व के एक भाग में दूसरे भाग से भिन्न नहीं होता। श्रतः जगत् की उत्पत्ति श्रीर उसके स्वरूप के बारे में एक-जैसे विचारों का स्वतन्त्र रूप से पैदा होना कोई श्रस्वाभाविक नहीं है।

२. 'तप' का शाब्दिक श्रर्थ कष्मा, सृजनात्मक कष्मा, है जिसके द्वारा मुर्गी श्रंडे को से कर उससे जीवन पैदा करती है।

अन्तर्निहित शक्ति—अपने तप—से व्यक्त होता है। अनात्म श्रात्म से स्वतंत्र नहीं है। वह अव्यक्त है। परमात्मा पर निर्भर होते हुए भी वह जीव के अहं को बाह्य प्रतीत होता है, और उसके अज्ञान का स्रोत है। जल रूपहीन असत् का प्रतिनिधि है, जिसमें कि अन्धकार से ढका वह दिव्य पड़ा रहता है। इस प्रकार हमें परम निरपेक्ष, अपने को सीमित करने की शक्ति, सीमित आत्म का आविभाव और अनात्म, जल, अन्धकार, पराप्रकृति प्राप्त होते हैं। अगाध गर्त अनात्म है—मात्र क्षमता, केवल अमूर्त, जो समस्त विकास-अम का श्राधार है। आत्म-चेतन सत्ता इसपर अपने रूपों या विचारों की छाप डालकर इसे अस्तित्व प्रदान करती है। अव्यक्त और असीमित आत्मचेतन ईश्वर से सीमाएं प्राप्त करता है। यह पूर्ण अभाव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थित कदापि नहीं थी जिसमें वह किसी न किसी अर्थ में न हो। भ सम्पूर्ण जगत् सत् और असत् के मेल से बना है और परमेश्वर के सम्मुख् यह असीमितता, यह अस्तित्व की आकांक्षा होती है। अक्टब्वेद असत् का वर्णन करते हुए कहता है कि वह प्रसव-पीड़ा से आकांत स्त्री

#### १. देखें पैङ्गल उ०, १. ३।

पुराणों में यह विचार विभिन्न रूपों में विकसित हुआ है। ब्रह्म पुराण में यह बताया गया है कि ईश्वर ने पहले जल उत्पन्न किया, जिसे 'नार' कहते हैं, श्रौर उसमें श्रपना बीज छोड़ दिया। इसलिए वह 'नारायण' कहलाता है। वह बीज बढ़कर सोने का श्रंडा, 'हरिएयगर्भ', बना, जिसमें से ब्रह्मा स्वयं श्रपनी इच्छा से उत्पन्न हुए। इसीलिए वे 'स्वयंभू' कहलाते हैं। ब्रह्मा ने उस श्रंडे को स्वर्ग श्रौर पृथ्वी, इन दो श्रर्थभागों में विभक्त कर दिया—१. १. ३८, श्रीर उससे श्राग।

ब्रह्माएड पुराय में कहा गया है कि ब्रह्मा ने, जिन्हें नारायण कहते हैं, जल पर शयन किया।

महानारायण उ०, ३. १६, पर श्रपने भाष्य में विद्यारण्य कहते हैं : "नरशरीराणा-मुपादानरूपाण्यन्नादिपञ्चभूतानि नरशब्देनोच्यन्ते, तेषु भूतेषु या श्रापो मुख्याः ता श्रयनमा-धारो यस्य विष्णोः सोऽयं नारायणः समुद्रजलशायी ।"

तुलना करें : श्रापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो वै नरस्नवः। श्रयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृतः।।

विष्णुधर्मोत्तर में कहा गया है कि विष्णु ने जल पैदा किया श्रौर श्रंडे तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति बाद हुई।

र. बोहम के रहस्यवादी दर्शन की, जिससे कि विलियम लॉ प्रभावित थे, चर्चा करते हुए स्टीफेन होब हाउस लिखते हैं कि उनका विश्वास 'श्रनग्रंड' में, मुक्ति या निर्पेचता के उस श्रथाह गर्त में है जोकि, कहना चाहिए, ईश्वर श्रीर सभी प्रकार के श्रस्तित्वों का मूल है "यह विचार कि इस श्रथाह गर्त में से राक्तिशाली किन्तु दृष्टिहीन इच्छा का उदय होता है श्रीर वह कल्पना द्वारा श्रपने-श्रापको एक सोद्देश्य संकल्प में दालती

की तरह 'पांव फैलाए' पड़ा है। विव्य मन की पहली उपज—मन के प्रथम फल के रूप में 'काम', ग्रर्थात् विश्व-इच्छा, का ग्राविभाव हुग्रा, जोिक समस्त जीवन का ग्रादिस्रोत है। ''ज्ञानियों ने ग्रपने मन में गहरे पैठते हुए, मनीषा द्वारा, सत् ग्रीर ग्रसत् के परस्पर-सम्बन्ध को इस 'काम' में खोजा है।" जगत् की रचना ग्रात्मचेतन ईश्वर ने की है जो ग्रपनी बुद्धि ग्रीर इच्छा द्वारा कार्य करता है।

वैदिक ऋषियों की ग्रपनी ग्रीर समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जो भी कुछ समभ थी, वह यही थी। सूक्त के रचियता ने विनम्नतापूर्वक यह स्वी-कार किया है कि यह सब ग्रनुमान है, क्योंकि जो बातें मानवीय ज्ञान की परिधि से इतनी दूर हैं उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना हमारे लिए संभव नहीं है। 3

इस सूक्त में ब्रह्म ग्रौर ईश्वर में भेद बताया गया है। ब्रह्म सत् ग्रौर ज्ञान से परे है। वह ग्रपुरुषविध ग्रौर निर्गुण ईश्वरत्व है, जो सभी उत्पन्न सत्ताग्रों ग्रौर पदार्थों से परे है। वह मनुष्य के ग्रागे मानवीय ग्रनुभव की सर्वोच्च ग्रव-स्थाग्रों में, सत्य के रूप में, व्यक्त होता है। ईश्वर को ब्रह्म का विकास या ब्रह्म की ग्रभिव्यक्ति बताया गया है।

एक श्रौर सूक्त<sup>४</sup> में प्रथम श्रस्तित्ववान सत्ता को प्रजापति कहा गया है, है, जो दिन्य श्रात्मा का मर्म है।—'सेलेक्टिड मिस्टिकल राइटिंग्स श्रॉव विलियम लॉ' (१६४८), पू० ३०७।

2. 2. 20. 97 1

२. 'काम' की व्याख्या बाद में इच्छा श्रीर किया के रूप में की जाती है। यह मुजनात्मक प्रेरणा है।

तुलना करें 'काम' से—श्रॉरिकक रहस्यवादियों का देवता 'ईरोस' 'केनस' भी कहलाता है, जो प्रजननतत्त्व है, जिसके द्वारा कि समस्त जगत् की उत्पत्ति हुई है।

३. श्रीर देखें १. १६. ४. ३२, जहां लेखक कहता है कि जिसने इस सबको बनाया है, संभवतः, वह भी इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता।

'वह इस सृष्टि का श्रादिस्रोत है, चाहे उसने इस सबको बनाया है या नहीं बनाया है।

जिसका नेत्र सर्वोच्च स्वर्ग से इस जगत् पर नियंत्रण रखता है, वह वस्तुतः इसे जानता है, या शायद नहीं जानता।' —१०. १२६, ७। मैक्समूलर कृत श्रंग्रेजी श्रनुवाद।

8, 2, 20, 222 1

जिसके सम्मुख विश्वंखल जल है। वह जल को गिंभत करता है ग्रीर उसमें हिरण्यगर्भ के रूप में व्यक्त होता है, जिससे कि सम्पूर्ण विश्व का विकास होता है। उसे देवताग्रों का प्राण् या ग्रात्मा (देवानाम् ग्रमुः) कहा गया है। हिरण्यगर्भ प्रथमजात सीमित सत्ता है, जबकि ब्रह्म-ईश्वर ग्रमुभवातीत है।

१. 'हिरएयगर्भ' का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ण-वीज, स्वर्ण-त्रालोक का स्रोत, विश्व-श्रात्मा, जिससे इस जगत् की सभी शक्तियों श्रौर सत्तात्रों की उत्पत्ति हुई है। बाद में इसका श्रर्थं ब्रह्मा, जगत का स्रष्टा, माना जाने लगा । श्रॉर फिक के रहस्यवादियों के सृष्टि-सिद्धान्त में हमें इसी तरह के विचार मिलते हैं। प्रोफेसर एफ० एम० कॉर्नफोर्ड लिखते हैं: ''प्रारम्भ में एक श्रादिम श्रविभाजित एकता थी, जिसे श्रॉरिफक रहस्यवादी 'रात्रि' कहते हैं। इस एकता के भीतर विश्व रूपी श्रंडा पैदा हुआ या, कुछ विवरणों के अनुसार, श्रायुहीन काल (क्रोनोस) द्वारा तैयार किया गया। श्रंडे के दो भाग हुए—स्वर्ग श्रौर पृथ्वी। पौराणिक श्राख्यानों के श्रनुसार, स्वर्ग श्रीर पृथ्वी समस्त जीवों के पिता श्रीर माता हैं। भौतिक श्रर्थ में श्रंडे का कपरी श्रर्थभाग प्रकाश का गुम्बद वन जाता है, निचले श्रर्थभाग में नमी या पंक है, जिससे सूखी धरती (पृथ्वी) वनी । पृथ्वी श्रौर स्वर्ग के वीच प्रकाश श्रौर जीवन की एक परों वाली रूह प्रकट हुई, जिसके फेनस, ईरोस, मेतिस, एरिकेपेयस त्रादि वहुत-से नाम हैं। इस रूड़ का क़ाम, जिसमें श्रभी लिंग-भेद नहीं हुआ था, जीवन उत्पन्न करना था— चाहे श्रपने-श्रापमें से तुरन्त बीज वाहर निकालकर, या पृथक माता-पिता, पृथ्वी श्रीर स्वर्ग को प्रणय-सृत्र में वांधकर । इस प्रकार क्रमशः जो सन्तानें हुई वे सर्वोच्च देवताओं के जोड़े थे : श्रोशनस श्रीर तेथीस, क्रोनोस श्रीर रित्रा, जियस श्रीर हेरा ।"-कैम्बिज एंश्येट हिस्ट्री', खंड ४ (१६२६), पृष्ठ ५३६।

पनेक्सीमेण्डर ने श्रॉरिफक सृष्टि-सिद्धान्त से मिलती-जुलती ही कल्पना विकसित की है: (१) एक श्रादिम श्रविभाजित एकता, (२) विश्वकम की रचना के लिए विरोधियों का जोड़ों में पृथक्करण। जीवन उत्पन्न करने के लिए इन पृथक् विरोधियों का पुनर्मिलन, यूरीपाइडस ने इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है (मेलनिप्प फ्रोमेंट, ४८४)। "यह कहानी मेरी श्रपनी नहीं है; मैंने यह श्रपनी मां से सुनी थी-स्वर्ग श्रीर पृथ्वी कभी एक ही थे, श्रीर जब वे एक-दूसरे से पृथक कर दिए गए तो उनसे सभी चीज़ें पैदा हुई श्रीर प्रकाश में श्राई।"

२. यह बहुत सम्भव है कि सांख्य दर्शन इस सूक्त में ध्वनित विचारों का विकास हो। श्रादिम तत्त्व (जल) के विषय में कहा गया है कि उसका स्वतन्त्र रूप से श्रस्तित्व है, श्रीर 'पुरुष' पहले 'महत्' या बुद्धि के रूप में, जो श्रव्यक्त की उपज है, सीमित चेतना में श्राता है।

३. को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति, भम्या श्रमुर्स् गात्मा क्व स्वित् को विद्रांसमुपागात् प्रष्टुमेतत् ।

—ऋग्वेद, १. १६४. ४।

जगत् को ईश्वर की भावमय सत्ता का, उस शाश्वत व्यवस्था का, जो दिव्य ज्ञान में नित्य विद्यमान है, प्रसार, उद्गार या बाह्यीकरण कहा गया है।

पूरुषसूक्त इस विचार को कि किसी भी सीमित ग्रस्तित्व से पहले एक ग्रादिसत्ता का ग्रस्तित्व था जो ग्रपने-ग्रापको इस ग्रनुभूत जगत् में विक-सित करती है, ठोस रूप में दोहराता है। उस सत्ता की विश्वपुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसके एक सहस्र सिर, नेत्र ग्रौर पैर हैं, जो सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त है ग्रौर उससे दस ग्रंगुल वाहर तक फैला है। जगत् उसके एक चौथाई भाग से बना है। विश्वरूप उस दिव्यतत्त्व की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति नहीं है। उसके एक ग्रंश की ही विश्वप्रक्रिया में ग्रभिव्यक्ति होती है। विश्व-ग्रात्मा परमेश्वर की एक ग्रांशिक ग्रभिव्यक्ति है।

सृष्टि की व्याख्या वेदों में विकास के रूप में की गई है, किसी ऐसी चीज के जन्म के रूप में नहीं की गई है जिसका पहले ग्रस्तित्व नहीं था। ग्रादितत्त्व ही सम्पूर्ण विश्व में व्यक्त हुग्रा है। 'पुरुष' ग्रपने उत्सर्ग से सम्पूर्ण विश्व बन जाता है। यह मत उपनिषदों में प्रतिपादित इस सिद्धान्त के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि मनुष्य की ग्रात्मा ग्रीर विश्व की ग्रात्मा एक ही है। इस जगत् में सत्ता का विधेयक तत्त्व एक ही है, फिर भी हमें ग्रस्तित्व की विविध कोटियां मिलती हैं, क्योंकि ग्रसत्ता में दिव्य सत्ता विविध मात्राग्रों में प्रवेश करती है, या सम्मिलित होती है। ईश्वर, हिरण्यगर्भ के रूप में, पूर्व-निर्मित का ग्रनस्तित्व है। वह जो कुछ दिया गया है उस सब को ग्रपने में ही समाए रखने-वाला ग्रप्रभावी ईश्वर नहीं है।

ऋग्वेद ने सृष्टि की प्रिक्रिया को समझाने के लिए दो विभिन्न घारए॥ श्रों का उपयोग किया है: जनन श्रीर जन्म तथा कृत्रिम रूप में पैदा की गई वस्तु।

इस भेद के, जो उपनिषदों में मुस्थापित हो जाता है, श्रन्य ऐतिहासिक विकासक्रमों में भी उदाहरण मिलते हैं। तुलना करें बुद्ध की तीन कायाओं से—'धर्मकाया' या परम सत्य; 'सम्भोगकाया' श्रर्थात् पुरुषविध ईश्वर या 'लोगस'; श्रौर 'निर्माणकाया' श्रर्थात् एक निश्चित समय पर संसार में जन्मे भौतिक शरीर में 'लोगस' का ऐतिहासिक मूर्तरूप। देखें 'इंडियन फिलासोफी' खंड १, पृ० ५६७-६६। स्फी 'श्रल हक्क' को परम सत्य—ईश्वरत्व का श्रथाह गर्त, श्रल्लाह को पुरुषविध ईश्वर, श्रौर पैगम्बर मुहम्मद को ऐति-हासिक मूर्तरूप मानते हैं।

१. ऋग्वेद, १०. ६०।

२. स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद् दशाङ् गुलम्।

३. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

पृथ्वी श्रीर स्राकाश देवतास्रों के माता-पिता हैं; जगत् का स्रष्टा लुहार या बढ़ई है।

फिर "ग्रारम्भ में हिरण्यगर्भ था ग्रपने जन्म से ही वह सृष्टि का एकमात्र ईश्वर था। उसने दृढ़ पृथ्वी ग्रौर इस उज्ज्वल ग्राकाश को बनाया;" १

इस सूक्त में प्रजापित को 'हिरण्यगर्भ' नाम दिया गया है, और अर्थवंवेद तथा परवर्ती साहित्य में 'हिरण्यगर्भ' स्वयं एक सर्वोच्च देवता बन जाते हैं।  $\frac{1}{2}$  ऋग्वेद इस चार प्रकार के भेद से परिचित है: (१) ब्रह्म, वह एक जो सभी प्रकार के द्वैत और विभेद से परे है, (२) ब्रात्मचेतन विषयी, जिसके सम्मुख विषय है, (३) विश्व-श्रात्मा, और (४) जगत्।  $\frac{1}{2}$ 

एकेश्वरवाद पर जोर होने से वैदिक विचारक वैदिक देवताग्रों को एक विश्वव्यापी ईश्वरत्व के ही विभिन्न नाम मानने लगे, जिनमें से प्रत्येक उस दिव्य सत्ता की किसी ग्रपरिहार्य शक्ति का प्रतीक है। "वे उसे इन्द्र, मित्र, वरुएा, ग्रग्नि कहते हैं। वह दिव्य पक्षी गरुड़ है। जो एक है उसीके कवियों ने ग्रनेक नाम रख दिए हैं। वे उसे ग्रग्नि, यम, मातरिश्वा कहते हैं।" लौकिक परि-वर्तन के प्रवाह के पीछे जो वास्तविकता है, वह एक ही है, यद्यपि हम उसका

- १. ऋग्वेद, १०. १२१. १।
- २. श्रथवंवेद में वह उस भ्रूण के रूप में श्राता है जो सृष्टि के श्रादि में जल में उत्पन्न हुआ था। ४.२.८।
- ३. यह सूची, जैसा कि हम श्रागे देखेंगे, माण्डूक्य उ० में दी गई सत्ता की श्रेणियों से मिलती है, जिनके साथ चेतना के ये चार स्तर भी हैं: जागरित या प्रत्यच्च ज्ञान की श्रव-स्था; स्वप्न या कल्पना की श्रवस्था; श्रहं का प्रगाढ़ निद्रा में होना या सम्बोधावस्था; श्रौर तुरीय श्रथीत श्रतीन्द्रिय श्रात्मिक चेतना की श्रवस्था, जो वस्तुतः चेतना का स्तर नहीं बल्कि पूर्णचेतना है।

प्लेटो 'टिमेयस' में बताते हैं कि सर्वोच्च देवता 'डेमिअर्ज' एक सर्वव्यापी विश्व-श्रात्मा की सृष्टि करते हैं, जिसके द्वारा जगत् एक सजीव रचना वन जाता है। विश्व-श्रात्मा विचारों का रूप धारण करती है और विश्व-शरीर उसी नमूने पर बना है। यदि यह सम्पूर्ण जगत् उतना व्यवस्थित नहीं है जैसािक ईश्वर चाहता था, तो इसका कारण भूत द्रव्य की विश्वं खलता रहा होगा, क्यों कि वह प्रष्टा के उसे रूप देने से पहले अव्यवस्थित रूप से गतिमान था।

४. १. १६४. ४६। एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्तिः ऋग्वेद, १०. ११४. ४। देखें मगवद्गीता, १०, ४१। उल्लेख श्रनेक प्रकार से करते हैं। श्राग्न, यम श्रादि प्रतीक हैं। वे स्वयं देवता नहीं हैं। वे उपास्य देव के विभिन्न गुएों को व्यक्त करते हैं। वैदिक ऋषि किसी प्रकार के मूर्तिपूजा-विरोधी घ्येय से प्रेरित नहीं थे। विभिन्न देवताश्रों की उपासना को एक भयानक गलती श्रौर नैतिक पाप मानने श्रौर उसकी निंदा करने की श्रावश्यकता उन्होंने कभी महसूस नहीं की। नाना देवताश्रों के उपासकों को वे पुनर्व्याख्या श्रौर सामंजस्य की प्रक्रिया द्वारा ही एक श्रौर केवल एक ईश्वर की उपासना तक ले गए।

वैदिक देवताओं की विविधता के ग्रनेक कारए। रहे हैं जिनमें से एक वैदिक ग्रास्था पर स्थानीय संप्रदायों की प्रतिक्रिया था। सम्यता की प्रारम्भिक ग्रवस्था में लोगों में ग्रपने देवताओं के प्रति भय ग्रौर श्रद्धा की भावना इतनी गहरी होती है कि वे ग्रासानी से या सच्चे हृदय से उपासना की कोई नई विधि नहीं ग्रपना सकते। यहां तक कि जब युद्धप्रिय धर्म जंगल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ों को गिरा देते हैं, तब भी प्राचीन विश्वास निचली भाड़ियों की तरह बने रहते हैं। हिन्दुत्व की उदार भावना, जोकि हमें ऋग्वेद में मिलती है, विदेशी विश्वासों को ग्राश्रय देने तथा उन्हें ग्रपने ढंग से ग्रात्मसात् करने को सदा प्रस्तुत रही है।

जियस देवताओं श्रीर मनुष्यों का सर्वोच्च शासक है। श्रन्थ देवता उसका श्रादेश पालन करने के लिए हैं।

तुलना करें सिसरो से, ''ईश्वर क्योंकि प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए खेत में वह 'सेरस' के रूप में, समुद्र में 'नेप्चून' के रूप में, श्रीर श्रन्यत्र विभिन्न रूपों में माना जा सकता है श्रीर उन सभी रूपों पूजा जा सकता है।''—'द नेचर डिश्रोरम'।

टायर के प्लूटार्क श्रीर मैक्सिमस के श्रनुसार, तीसरी शताब्दी के रोमन साम्राज्य में जो विभिन्न देवता पूजे जाते थे, वे एक परमेश्वर की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं थीं। उस परमेश्वर का श्रन्तस्तम स्वरूप श्रञ्जेय है।

"स्वयं ईश्वर को, जो सवका पिता श्रोर निर्माता है, "कोई भी स्मृतिकार कोई नाम नहीं दे सकता, कोई भी वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, कोई भी नेत्र उसे देख नहीं सकता। "किंतु यदि एक यूनानी में फिडियस की कला से, एक मिस्त्री में पशुश्रों की पूजा से, किसी व्यक्ति में नदी से, किसी में श्रिग्न से ईश्वर का स्मरण जागता है, तो मुक्ते अटकाव पर कोई कोध नहीं है। वे केवल उसे जानें, उससे प्रेम करें, उसका स्मरण करें।"

तैत्तिरीय संहिता श्रोर शतपथ बाह्मण में यह कहा गया है कि प्रजापित ने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मत्स्य (मछली), कूर्म (कछवे) श्रोर वराह (श्रक्तर) का रूप धारण किया। श्रवतार के सिद्धान्त की स्थापना हो जाने पर ये विष्णु के तीन श्रवतार बन जाते हैं।

बैदिक भारतीय श्रपने तरीकों को श्रच्छा मानते हुए भी श्रौरों के तरीकों को भी समझने की शक्ति रखते थे।

ऋग्वेद में इस अनुभूत जगत् को माया मानने का कोई संकेत नहीं है। हमें सृष्टि के विविध विवरण मिलते हैं। परमात्मा की तुलना एक बढ़ई या लुहार से की गई है, जो जगत् को गढ़ता या ढालता है। कभी-कभी यह कहा गया है कि वह सभी चीजों को जन्म देता है। वह सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त है जैसे कि विश्व में आकाश व्याप्त है। वह जगत् को उसी तरह जीवित रखता है जैसे कि प्राण् मानव-शरीर को जीवित रखता है। रामानुज ने इस तुलना को बड़ी ही बुद्धिमत्ता से विकसित किया है।

ऋग्वेद में ब्रात्मा के स्वरूप का प्रश्न उठाया गया है, 'को नु ब्रात्मा' वह शरीर पर नियन्त्रण रखनेवाला, ग्रजन्मा भाग है, 'ग्रजो भागः' , जो मृत्यु के बाद भी कायम रहता है। उसे जीव से पृथक् बताया गया है। दो पक्षी एक शरीर में वसते हैं - इस प्रसिद्ध मंत्र में, जिसे उपनिषदों ने भी लिया है, कार्यों का फल भोगनेवाले जीव ब्रौर निष्क्रिय द्रष्टा ब्रात्मा में भेद किया गया है। जीवात्मा ब्रौर परमात्मा का यह भेद लौकिक प्रक्रिया में संगत है। सर्वोच्च ब्रौर ब्रलौकिक ब्रमुभवातीत ब्रवस्था में यह लागू नहीं होता, जो यह सोचते हैं कि सर्वोच्च ब्रमुभवातीत ब्रवस्था में भी यह भेद रहता है वे स्वयं ब्रपने उद्गम से परिचित नहीं हैं, 'पितरं न वेद। जीवात्मा ब्रों का सम्बन्ध हिरण्यगर्भ के जगत् से है।

''यह नश्वर मिट्टी ग्रविनाशी ईश्वर बन जाय।'' ''ऐसी कृपा करो हे इन्द्र, कि हम तुम बन जाएं।'' व्यक्ति ग्रपने कर्मों से देवता बन सकता

१. १. १६४. ४।

२. १०. १६. ४।

३. १. ११३. १६१ ; १. १६४. ३०।

४. देखें मुगडक उ०, ३. १. १ ; खेताखतर उ०, ४. ६।

४. १. १६४. १७। "श्रत्र लौकिकपचद्मयदृष्टान्तेन जीवपरमात्मानौ स्तूयेते"—सायण ।

१. यिसन् वृत्ते मध्वदः सुपर्यां
निविशन्ते सुवते चाथि विश्वे
तस्येदाहुः पिप्पलं खाद्रमे
तन्नोन्नशद् यः पितरं न वेद । — ऋग्वेद, १. १६४. २२।

७. ऋग्वेद, ८. १६. २५।

🕒 ८, त्वे इन्द्राप्यभूमा विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्तः।

—ऋग्वेद, २, ११, १२ ।

है। <sup>१</sup> ऋ वेद का ध्येय देवताम्रों जैसा बनना है। जीवात्मा परमात्मा बन सकती है।

ग्राघ्यात्मिक सिद्धि उपासना ग्रीर नैतिक जीवन से प्राप्त होती है। योग-निग्रह के कुछ संकेत बाद के एक ग्रंश में मिलते हैं। लम्बे केशों वाले 'केशी' तपस्वियों के बारे में उसमें यह बताया गया है कि वे योग की ग्रपनी शक्ति से इच्छा होने पर ग्राकाश में चल सकते हैं। एक मुनि के विषय में यह कहा गया है कि मनुष्य उसके नश्वर शरीर को देखते हैं, पर वह स्वयं ग्रप्स-राग्रों के मार्ग पर चलता है। उसके केश लम्बे हैं ग्रीर वस्त्र मिलन तथा पीले रंग के हैं। वामदेव को जब सृष्टि की सभी वस्तुग्रों के साथ ग्रपनी ग्रात्मा की एकता का ग्रनुभव हुग्रा तो वह चिल्लाने लगा: "मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं।" इसी प्रकार राजा त्रसदस्यु ने भी कहा था कि मैं इन्द्र हूं, मैं वरुरा हूं।

मुख्य सद्गुर्गो पर जोर दिया गया है : ''हे मित्र ग्रौर वरुग्, तुम्हारे सत्यमार्ग से हम पार हों।'' यदि उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं जो सब-का पालन कर रहा है तो ऋचाग्रों के केवल रटने से कोई लाभ नहीं है।°

श्रादिम समाजों का ढांचा बहुत ही जटिल होता है। वे ऐसे संतुलित सामाजिक संगठन होते हैं जिनके श्रपने विश्वास ग्रौर ग्रपनी ग्राचारसंहिताएं होती हैं। समाज की मूल ग्रावश्यकताएं नैतिक ग्रौर ग्रात्मिक, सामरिक तथा

१. बृहद् उ०, ४. ३. ३२ ; श्रौर देखें, ४. १. २। 'देवो भूत्वा देवान् श्राप्येति ; श्रौर देखें, तैत्तिरीय उ०, २. ८।

२. मन्दिर का एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद में १०. १०७. १० पर श्राया है, जहां 'देव-मान', देवता का भवन, शब्द मिलता है।

३. ऋग्वेद, १०. १३६। श्रीर देखें, ऐतरेय बाह्मण । ७. १३।

४. 'श्रहं मनुरभवं सूर्यश्चाहम्' - ऋग्वेद, ४. २६. १।

५. 'ब्रहं राजा वरुणो'-- ऋग्वेद, ४. ४२. २।

६. 'ऋतस्य पथा वाम् "तरेम' - ७. ६५. ३।

७. ऋचो श्रक्तरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा श्रिधि विश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं करिष्यति य इत्तद् विदुस्त इमे समासते।

-ऋग्वेद, १०. १६४. ३६।

देखें, श्वेताश्वर उ०, ४. ८।

स्राधिक होती हैं। हिन्द-यूरोपीय समाज में ये तीन कार्य तीन विभिन्न वर्गों— सदाचारी विद्वानों, साहसी योद्धास्रों, स्रौर म्राधिक ग्रावश्यकताएं पूरी करनेवालों को सौंपे गए हैं, को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्य कहलाते हैं। उनसे नीचे सूद्र थे, जिनका कार्य सेवा था। ये भेद ऋग्वेद में मिलते हैं, यद्यपि उन्होंने वहां जातियों का स्थायी रूप ग्रहण नहीं किया है। प्राचीन ईरानी समाज भी इसी ढंग से संगठित था।

देवताग्रों तक का, उनसे मिलनेवाले नैतिक, सामरिक या ग्राधिक फलों के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य में विभाजन किया गया था। हमारी प्रार्थ-नाएं सद्गुणों के लिए हैं, विजय के लिए हैं ग्रीर समृद्धि के लिए हैं। सूर्य, सिवतृ ऐसे देवता हैं जो ग्राह्मिक फल देते हैं। इन्द्र युद्ध का देवता है ग्रीर ग्राह्मिक फल देता हैं। रोमन देवमाला में जुपिटर ग्राह्मिक फल देता है, मार्स युद्ध का देवता है ग्रीर विवरिनस समृद्धि का देवता है।

'पितरों', ग्रथांत् पुरखों की ग्रात्माग्रों की देवताग्रों की तरह पूजा की जाती है। पितरों का राजा यम है, जो मृतकों के लोक में शासन करता है। यह हिन्द-ईरानी युग का देवता है। इसकी ग्रवेस्ता के 'यिम' से समानता बताई गई है, जो पहला मानव ग्रौर मानव-जाति का ग्रादिम पूर्वज है। इस जग से प्रस्थान कर मृतकों के लोक में प्रवेश करनेव्रालों में सर्वप्रथम होने के कारण, वह वहां का राजा बन गया। मृतकों का लोक स्वर्ग में है, ग्रौर मरनेवाले को इस विश्वास से बड़ी सांत्वना मिलती है कि मृत्यु के बाद वह सर्वोच्च स्वर्ग में यमराज के साथ रहेगा। स्वर्गलोक वह स्थान है जहां इस जग से प्रस्थान करनेवालों को शरण मिलती है। श्रवत्येष्टि के मंत्र में प्रस्थान करती ग्रात्मा से कहा गया है: ''उसी प्राचीन मार्ग पर बढ़ती जाग्रो जिससे कि हमारे पूर्वज गए हैं।'' वेद में स्वर्ग का शानदार वर्णन है, ''जहाँ ग्रक्षय ज्योति रहती है, जहां वैवस्वत राजा रहते हैं।''

ऋग्वेद में पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है, यद्यपि उसके बीज उसमें मिलते हैं। ग्रात्मा का शरीर से प्रस्थान, उसका ग्रन्य रूपों में रहना, मानवरूप में

४. ऋग्वेद, ६. ११३।

लूथर का विचार था कि ईश्वर ने तीन श्रेणियां वनाई हैं—शिचकों की श्रेणी, रचकों की श्रेणी श्रोर श्रमिकों की श्रेणी।

२. ऋग्वेद, ४. ५३. २; १०. १२. १।

३. ऋग्वेद, १०. १४।

उसकी वापसी, भावी जीवन का कर्म के सिद्धान्त द्वारा निर्घारित होना—इन सबका उल्लेख है। मित्र का फिर से जन्म होता है। उषा का बार-बार जन्म होता है। ''मैं न मुक्ति चाहता हूं ग्रीर न वापस ग्राना चाहता हूं।''³ ''ग्रविनाशी ग्रात्मा ग्रपने पुण्यों के कारण एक नये शरीर में पुन: जन्म लेगा।'' कभी-कभी प्रस्थान करती ग्रात्मा से कहा जाता है कि वह वनस्पतियों में चली जाए ग्रीर वहां सशरीर रहे। 'भले ग्रीर बुरे कर्मों का मृत्यु के बाद के जीवन में फल मिलता है। भले ग्रादमी स्वर्ग में जाते हैं। ' ग्रीर वाकी यमलोक में जाते हैं।' उनका भविष्य उनके कार्य (धर्म) द्वारा निश्चित होता है। '

ऋग्वेद में हमें मानव-मन के पहले साहसिक प्रयत्नों की भांकी मिलती है, ग्रौर ये प्रयत्न उन लोगों द्वारा किए गए हैं जो ग्रस्तित्व के ग्रर्थ ग्रौर जीवन में मानव के स्थान की खोज में लगे थे। ''यह पहली वाग्गी है जो ग्रार्य-मानव के मुख से निकली है।''

# यजुर्वेद, सामवेदं स्रौर अथर्ववेद

पितत्र ज्ञान 'त्रयी विद्या' है। इसके तीन भाग हैं: जो ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रौर सामवेद में मिलते हैं। बाद के दो वेद ऋग्वेद के सूक्तों का उपयोग करते हैं ग्रौर ग्रथवंवेद उन्हें कर्मकांड के प्रयोजनों के ग्रनुसार व्यवस्थित कम में रखता है। यजुर्वेद का उद्देश यज्ञ का सही ढंग से ग्रनुष्ठान है, क्योंकि जगत् का नियंत्रण पूर्णतया यज्ञ द्वारा ही बताया गया है। यज्ञ की रचना जितनी महत्त्वपूर्ण है उतने देवता महत्त्व-पूर्ण नहीं हैं। ग्रथवंवेद में तो देवताग्रों की स्थिति ग्रौर भी गौण है। ग्रथवंवेद को

- १. 'मित्रो जायते पुनः'--१०. ८५. १६।
- २. 'पुनः पुनर्जायमाना'-१. ६२. १०।
- ₹. 'न ऋस्याः वश्मि विमुचं न श्रावृतं पुनः'—५. ४६. १।
- ४. 'जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना स योनिः—१. १६४. ३०; श्रौर देखें, १. १६४. ३८।
- ४. ऋग्वेद, १०. १६. ३।

६. १. १५४. ५।

w. 20. 28. 21

E. १०. १६. ३।

 ध. मैक्समूलर। ऋग्वेद पर श्रीर श्रधिक जानकारी के लिए देखें, 'इंडियन फिला-सोफी, खंड १, श्रध्याय २। पवित्र वाङ्मय का भाग मानने में कुछ विरक्ति लक्षित होती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों तक में तीन वेदों में निष्णात विद्वान ब्राह्मणों का ही उलेख मिलता है।

ग्रथवंवेद में हमें ऋग्वेद के यद्यपि बहुत-से देवता मिलते हैं, परन्तु उनका स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं है । सूर्य 'रोहित' लाल मुख वाला वन जाता है। कुछ देवताग्रों को प्रजापित के पद पर पहुंचा दिया जाता है, जैसे धातृ (संस्थापक), विधातृ (व्यवस्थापक), परमेष्टिन् (सर्वोच्च)। एक उल्लेखनीय ग्रंश में ब्रह्म को, वरुण के रूप में, सार्वभौम, विश्वव्यापी साक्षी कहा गया है। 'काल' को समस्त ग्रस्तित्व का ग्रादिकारण बताया गया है। 'काम' को वह शक्ति कहा गया है जिससे जगत् का विकास हुग्रा है। 'स्कम्भ' को वह तत्त्व माना गया है जिसपर प्रत्येक चीज टिकी है। इसमें ऐसे सिद्धान्त मिलते हैं जिनमें जगत् की उत्पत्ति जल या वायु से बताई गई है ग्रौर उन्हें सबसे सूक्ष्म भौतिक तत्त्व माना गया है।

स्थवंवेद का धर्म जन-साधारण की ग्रसंख्य ग्रात्माग्रों ग्रीर भूत-प्रेतों में स्रास्था को प्रतिबिम्बित करता है, जिनके कार्य प्रकृति की प्रिक्तियाग्रों ग्रीर मानव-जीवन से विभिन्न रूपों में जुड़े हुए हैं। अप्राक्-वैदिक सर्वचेतनवादी धर्म की जीवनी शक्ति ग्रीर वैदिक विश्वासों के साथ उसके सम्मिश्रण के इसमें हमें जब-दंस्त प्रमाण मिलते हैं। सभी पदार्थ ग्रीर जीव या तो ग्रात्माएं हैं या ग्रात्माग्रों द्वारा ग्रनुप्राणित हैं। ऋग्वेद के देवता ग्रधिकतर मित्रता रखनेवाले हैं, परन्तु ग्रयवंवेद में हमें ग्रंथकारमय दानवी शक्तियां मिलती हैं, जो मनुष्यों पर व्याधि ग्रीर विपत्ति लाती हैं। हमें खुशामद-भरी प्रार्थनाग्रों ग्रीर जादू-टोनों से उन्हें जीतना होता है। लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें इसमें वशीकरणमंत्र, ग्रभिचार ग्रादि मिलते हैं। वैदिक ऋषि ग्रत्यन्त प्राचीन तत्त्वों को पूर्णतया विलुप्त होने देना नहीं चाहता था। ग्रथवंवेद के प्रभाव के चिह्न उपनिषदों में मिलते हैं। व्याधियों के शमन के लिए, जीवन ग्रीर स्वास्थ्य के लिए वहां मंत्र—'भैषज्यानि, ग्रायुष्यानि सूक्तानि—दिए गए हैं। यह चिकित्सा-विज्ञान का ग्रारंभ था।

१. 'सुत्तनिपात', १०१६।

२. 'द्दौ संनिसिध्य यौ मंत्रयेते राजा तद् वेद वरुणः तृतीयः ।'

३. ऋथर्ववेद, १६. ५३।

४. बृहद् उ०, ४. ४ में हमें ऐसे जादू-टोने मिलते हैं जिनसे किसी स्त्री का मन वश में किया जा सकता है, या पत्नी के प्रेमी का नाश किया जा सकता है। श्रीर देखें कौषी-तिक उपनिषद्।

मुक्त ब्रात्मा को 'निरीह, विज्ञ, ग्रविनाशी, स्वयंजात ः हर तरह से पूर्णः ज्ञानी, श्रजर, तरुए' बताया गया है । १

0

## ब्राह्मण

वेदों में कर्मकांड के जो तस्व मिलते हैं उन्हें वाह्मणों में विकसित कर अनुष्ठानों की एक विस्तृत व्यवस्था का रूप दे दिया गया है। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं की तुष्टि का साधन हैं, किन्तु बाह्मणों में वे स्वयं लक्ष्य वन गए हैं। उनमें यहां तक कहा गया है कि देवताओं की प्रतिष्ठा यज्ञों के ही कारण है। बहुत-सी ऐसी कथाएं हैं जिनमें विश्वसत्ता के लिए देवों और असुरों के संघर्ष की चर्चा है ग्रीर यह बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं ने यज्ञ की शक्ति से विजय प्राप्त की।

इष्ट फल की प्राप्ति यज्ञ के यांत्रिक ग्रनुष्ठान से नहीं, बिल्क उसके वास्तिविक ग्रर्थ के ज्ञान से होती है। ब्राह्मणों के बहुत-से भाग में कर्मकांड के विभिन्न तत्त्वों का रहस्यवादी महत्त्व ही स्पष्ट किया गया है। यज्ञों द्वारा हम उनसे जुड़ी ब्रह्मांड की शक्तियों को चालू कर देते हैं ग्रीर इस प्रकार उनसे ग्रभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। यज्ञ के लक्ष्य, ग्रर्थ ग्रीर ग्रनुष्ठान की विस्तृत जानकारी रखनेवाले पुरोहितों का महत्त्व बहुत बढ़ गया। देवता तुच्छ मध्यस्थमात्र रह गए। यदि हम किसी धार्मिक ग्रनुष्ठान को ज्ञानपूर्वक करते हैं तो ग्रमेक्षित फल ग्रवश्य मिलेगा। शीघ्र ही कर्मकांड का वास्तिविक ग्रनुष्ठान ग्रनावश्यक हो जाता है। कर्मकांड गौगा ग्रीर ज्ञान मुख्य हो जाता है।

ब्राह्मणों का यह विश्वास है कि पार्थिव जीवन कुल मिलाकर ग्रच्छा ही है। मनुष्य के लिए ग्रादर्श, इस पृथ्वी पर पूर्ण ग्रायु तक जीना है;। मृत्यु निश्चित है, ग्रीर यज्ञ उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक होता है।

वैदिक कवि जहां मृत्यु के बाद स्वर्ग की ग्राशा रखतेथे, वहां भावी जीवन में

१. ऋथर्ववेद, १०. ८. ४४।

२. कठसंहिता, २२. ६ ; तैत्तिरीय संहिता, ५. ३. ३ ; तायड्य बाह्मण, १८. १. २।

३. देखें, फ्रैंकलिन एडजर्टन द्वारा लिखित 'द उपनिषद्सः व्हाट दू दे सीक एएड व्हाई ?'—'जर्नल श्रॉव द श्रमेरिकन श्रोरिएएटल सोसाइटी', जून १६२६।

मृत्यु के हस्तक्षेप की उन्हें चिंता भी थी। पुनर्मृत्यु का भय ब्राह्मणों में मुखर हो जाता है। पुनर्मृत्यु के भय के साथ मनुष्य की सत्ता का अनिवार्य भाग, आत्मा की अनश्वरता का विश्वास, उभरा। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल नये अस्तित्वों का निमित्त है। और वे नये अस्तित्व इस अस्तित्व से अच्छे ही हों, यह कोई आवश्यक नहीं है। लोकप्रिय धर्म सर्वचेतनवाद के प्रभाव के कारण, जो प्रकृति के सभी अंगों में वैसी ही आत्माएं देखता है जैसी कि मनुष्यों में हैं, भावी जीवन नीचे पृथ्वी पर ही आ गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, मनुष्य के तीन जन्म होते हैं: पहला अपने मात-पिता से, दूसरा यज्ञादि के अनुष्ठान से, और तीसरा जो मृत्यु और दाह-संस्कार के बाद प्राप्त होता है। व

#### 5

## आरण्यक

म्रारण्यक हमें यज्ञों के म्रनुष्ठान के नियम ग्रौर धार्मिक संस्कारों का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करते हैं, बिल्क यज्ञीय धर्म की गुह्य शिक्षा देते हैं। वस्तुत: कुछ सबसे प्राचीन उपनिषदें ग्रारण्यकों के ग्रंतर्गत हैं, जिनका ग्रध्ययन वानप्रस्थ न्म्रथित् वन-जीवन का व्रत लिए हुए लोग—करते हैं। वनप्रस्थ क्योंकि गृहस्थों की तरह

१. ''त्रीर्हा वे पुरुषो जायते, एतन्तु एव मातश्च ऋषि पितुश्च ऋग्ने जायते ; श्रथ यं यशः उपनमित स यद् यजते, तद् द्वितीयं जायते ; श्रथ यत्र मियते यत्रेनमग्नावभ्यादधाति स यत् ततस्सम्भवति, तत् तृतीयं जायते।''—११. २. १. १; देखें, 'इंडियन फिलासोफी', खंड १, ऋध्याय ३।

२. ऐतरेय उ० ऐतरेय श्रारण्यक के श्रन्तर्गत है, जोकि ऐतरेय ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। कोषीतिक उ० श्रोर तैत्तिरीय उ० कोषीतिक श्रोर तैत्तिरीय ब्राह्मणों से सम्बद्ध हैं। बृहद्-श्रारण्यक उ० शतपथ ब्राह्मण के श्रन्त में मिलता है। छ्रान्दोग्य उ०, जिसका प्रथम श्रमुभाग एक श्रारण्यक हैं, सामवेद के एक ब्राह्मण से सम्बद्ध है। केन (तलवकार उ०) का सम्बन्ध जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण से है। ईश का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से, कठ श्रोर श्रवेताश्वतर उपनिषदों का सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद से, श्रोर मुण्डक श्रोर प्रश्न उपनिषदों का सम्बन्ध श्रवंतिश्वतर से है। मैत्री उ० को यद्यपि कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा से सम्बद्ध बताया जाता है, पर वह श्रपनी भाषा, शैली श्रोर विषय-वस्तु के हिसाव से बुद्धोत्तरकालीन मालूम होता है।

३. ब्रारुखेय उ० २।

कर्मकांड के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ग्रारण्यकों में यज्ञ-सम्बन्धी ग्रनुष्ठानों के ग्रर्थ ग्रौर उनकी व्याख्या पर विचार किया गया है। यह सम्भव है कि वनों के एकान्त में जहां गुरु ग्रौर शिष्य वार्मिक ग्रनुष्ठानों के महत्त्व पर मनन ग्रौर चिन्तन करते थे, कुछ पवित्र ग्रनुष्ठान सम्पन्न भी किए जाते हों। ब्राह्मण ग्रौर ग्रारण्यक में कोई शुद्ध ग्रौर ग्रत्यन्त स्पष्ट ग्रन्तर नहीं है।

# ९ उपनिषद

स्रारण्यक न स्रलक्ष्य रूप से उपनिषदों के भीतर छाए हैं, जैसे कि ब्राह्मण स्रारण्यकों के भीतर छाए हैं। ब्रह्मचारी सूक्तों का पाठ करता है, गृहस्थ ब्राह्मणों पर घ्यान देता है जिनमें नित्यकर्मों और यज्ञ स्रादि अनुष्ठानों की चर्चा है, वानप्रस्थ स्रारण्यकों पर विचार-विमर्श करता है, स्रौर संन्यासी, जो सांसारिक स्रासक्ति का त्याग कर चुका है, उपनिषदों का स्रध्ययन करता है, जिनमें विशेष रूप से दार्शनिक चिन्तन है।

प्राचीन काल के महान म्राचार्य स्वयं किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं चाहते थे। वे यही कहते थे कि वे केवल पूर्वजों के ही ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। वे वैदिक सुक्तों में सन्निहित दार्शनिक प्रवृत्तियों का उपनिषदों में विकास हुम्रा है।

देवताओं श्रौर देवियों की स्तुति में रचित सूक्तों का स्थान इस बात की छानबीन ले लेती है कि संसार के इस प्रवाह के पीछे वास्तविकता क्या है। ''वह क्या है जिसके जान लेने से हर चीज जान ली जाती है?'' केन उपनिषद् में यह कथा है कि देवताश्रों को जब इस सत्य का पता चला कि ब्रह्म की शक्ति ही श्रग्नि, वायु श्रादि देवताश्रों को संभाले हुए है, तो वे घबरा गए। वेद के किव उन श्रनेकों की चर्चा करते हैं जिनमें कि सर्वोच्च सत्ता का तेज विभाजित

- ऐतरेय त्रार्ण्यक (३. १. १) इस शीर्षक से त्रारम्भ होता है, 'त्रधातस्संहिताया उपनिषद्'। श्रीर देखें सांख्यायन त्रार्ण्यक, ७. २।
- तुलना करें, कन्फ्यूशस—"मैं जन्मजात शानी नहीं हूं। प्राचीन मनीिषयों से मुक्ते प्रेम है और मैंने उनकी शिचा सीखने की भरसक कोशिश की है।" 'लुन यू', ७. १६।
  - ३. मुख्डक उपनिषद्, १. १. ३ ; श्रीर देखें, तैत्तिरीय उ०, २. ८।
  - ४. श्रीर देखें, बृहद् उ०, ३. ६. १-१०।

है, जबिक उपनिषदों के दार्शनिक उस एक सत्य की चर्चा करते हैं जो संसार के इस प्रवाह के पीछे ग्रौर पार विद्यमान है। वैदिक देवता उस एक ज्योति के संदेश-वाहक हैं जो इस समस्त सृष्टि में फूट रही है। वे विशुद्ध विचार ग्रौर इन्द्रिय-जगत् में रहनेवालों की बुद्धि के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं।

जब हम बैदिक सूक्तों से उपनिषदों पर श्राते हैं तो देखते हैं कि रुचि विषय से हटकरविषयी पर पहुंच गई है, वाह्य जगत् की विलक्षरणता पर श्रस्फुट विचार से वह श्रात्मके महत्त्व के मनन पर श्रा गई है। प्रकृति की व्याख्या का सूत्र मनुष्य की श्रात्मा में छिपा है। विश्व के मर्म में जो सत्य है वह श्रात्मा की श्रथाह गहराई में प्रतिबिम्बत होता है। उपनिषदें इस भीतरी चढ़ाई—इस श्रन्तर्यात्रा के पथ पर, जिससे जीवात्माएं ब्रह्म तकं पहुंचती हैं, कुछ विस्तार से प्रकाश डालती हैं। सत्य हमारे श्रन्दर है। विभिन्न वैदिक देवता श्रों को श्रात्मोन्मुख दृष्टि से देखा गया है। ''मनुष्य (पुरुष) को श्रपना श्रस्थायी घर बनाकर देवता उसमें रहते हैं।'' ''ये समस्त देवता मेरे श्रन्दर हैं।'' ''दीक्षित वास्तव में वहीं है जिसके भीतर के देवता दीक्षित हैं, मन मन से श्रीर वाणी वाणी से दीक्षित हुई है।'' देवता श्रों का कार्य श्रवतार का रूप ले लेता है: ''नेत्र से जब कोई देखता है तो वस्तुतः यह ब्रह्म चमक उठता है श्रीर जब कोई नहीं देखता तो यह मरता है।'' देवता श्रव प्लेटो के 'विचारों' या नित्य कारणों से भिन्न प्रतीत नहीं होते।

उपनिषदों में हमें खोख ले ग्रौर बेकार कर्मकांडी धर्म की ग्रालोचना मिलती है। या या का का स्थान गौरा हो जाता है। उनसे ग्रन्तिम मुक्ति नहीं मिलती। वे व्यक्ति को पितरों के लोक में ले जाती हैं, जहां से निश्चित ग्रविध के बाद पुनः पृथ्वी पर लौटना होता है। जब सभी वस्तुएं ईश्वर की हैं तो उसे ग्रपनी इच्छा ग्रौर ग्रपने ग्रहं के सिवा कोई ग्रन्य वस्तु समिपत करने में कोई तुक नहीं है। यजों की नैतिक व्याख्या की गई है। जीवन के तीन काल सोम की तीन

- १. त्रथवंवेद, ११. ८. १८।
- २. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण, १. १४. २।
- ३. कौषीतिक ब्राह्मण, ७.४।
- ४. कौषीतिक उ०, २. १२ श्रौर १३।
- ४. मुख्डक उ०, १. २. १, ७-११ ; बृहद् उ०, ३. ६. ६, २१ ; झान्दोग्य उ०, १. १०-१२, ४. १-३।
- ६. बृहद् उ०, १. ५. १६, ४. २. १६ ; छान्दोग्य उ०, ५. १०. ३ ; प्रश्न उ०, १. ६; मुरहक उ०, १. २. १०।

श्राहुतियों का स्थान ले लेते हैं। यज्ञ 'पुरुषमेघ' श्रौर 'सर्वमेघ' जैसे श्रात्म-निग्रह के कार्य बन जाते हैं जिनमें सर्वस्व-दान श्रौर संसार-त्याग का श्रादेश है। उदाहरएा के लिए बृहद्-श्रारण्यक उपनिषद् श्रश्वमेघ यज्ञ के एक विवरएा से श्रारम्भ होती है श्रौर उसकी व्याख्या समाधि के रूप में करती है, जिसमें व्यक्ति श्रश्व की जगह सम्पूर्ण विश्व को समिप्त करता है श्रौर संसार-त्याग द्वारा लौकिक प्रभुता की जगह श्रात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। प्रत्येक होम में 'स्वाहा' कहा जाता है, जिससे श्रभिप्राय स्वत्व के हनन, श्रर्थात् श्रहं के त्याग से है।

ज्ञानहीन, संकीर्ए ग्रीर स्वार्थमय मार्ग में, जो क्षिएिक तुष्टियों की ग्रीर ले जाता है, ग्रीर शाश्वत जीवन की ग्रीर ले जानेवाले मार्ग में जो भेद है उस-पर बहुत जोर दिया गया है। यज्ञ कर्म है — ऐसा कर्म जो ग्रात्मोन्नित ग्रीर जगत् के हित के लिए किया जाता है। ऋग्वेद के सांख्यायन ब्राह्मए में कहा गया है कि ग्रहं यज्ञ है ग्रीर मानव-ग्रात्मा यज्ञ करनेवाली है—'पुरुषो वै यज्ञः श्रात्मा यजमानः'। वैदिक ग्रनुष्ठान यदि सही भावना से हो तो वह मन को ग्रन्तिम मुक्ति के लिए तैयार करता है। भ

१. छान्दोग्य उ०, ३. १६।

 देवी भागवत में कहा गया है कि परमेश्वर ने दुष्ट यशों और पशु-हिंसा को रोकने के लिए दुद्ध का रूप धारण किया।

> दुष्टयश्वविधाताय पशुर्हिसानिवृत्तये । बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः ॥

भोग श्रीर स्वाद में लिप्त द्विजों को वेदों में पशु-विल दिखाई देती है। वस्तुतः श्रिहिसा ही सर्वोच्च सत्य है।

द्विजैभीगरतैर्वेद दशितं हिंसनं पशोः। जिह्नास्वादपरैः काममहिंसैव परा मता॥

३. यास्क इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार करते हैं-

"सु श्राहा इति वा, स्वा वाग् श्राहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविजुँहोति इति वा।"—निरुक्त, ८. २१।

४. तुलना करें, भगवद्गीता, ३. ६, १०।

मनु कहते हैं — शिचा देना ब्रह्मयज्ञ है, बड़े-बूढ़ों की सेवा पितृयज्ञ है, महा-पुरुषों और विद्वानों का सम्मान देवयज्ञ है, धार्मिक कृत्यों का सम्पादन और दान भूतयज्ञ है, और श्रतिथियों का सत्कार नरयज्ञ है।

श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ४. लौगाज्ञिभास्कर् 'श्रर्थसंग्रह' के श्रंत में बताते हैं— प्रार्थना ग्रौर यज्ञ दर्शन ग्रौर ग्रात्मिक जीवन के साधन हैं। सच्चा यज्ञ ग्रपने ग्रहं का त्याग है, ग्रौर प्रार्थना सत्य का ग्रन्वेषएा है, जिसके लिए चेतना के उत्थान द्वारा ग्रन्तः स्थित ग्रज्ञात में प्रवेश करना होता है। यह सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। हमें नित्य, दिव्य ग्रौर स्थिर को देखना है। यद्यपि वह ग्रज्ञेय ग्रौर ग्रचन्तर है। एक भी ग्रात्मसंयम ग्रौर पूर्ण ग्रन्तर िष्ट से उसे ग्रनुभव किया जा सकता है। हम सत्य को तार्किक चिन्तन से नहीं, बिल्क ग्रपनी सम्पूर्ण ग्रंत-रात्मा की शक्ति से उपलब्ध कर सकते हैं। प्रार्थना का ग्रारम्भ श्रद्धा से, जिससे प्रार्थना की जाती है उसमें पूर्ण विश्वास से, तीन्न ग्रावश्यकता की भावना से ग्रौर इस सरल ग्रास्था से होता है कि ईश्वर हमारा उपकार कर सकता है ग्रौर हमारे प्रति दयालु है। ग्रात्मिक प्रकाश का चकाचौंध कर देनेवाला ग्रनुभव जब हमें होता है तो हम ग्रपने को जग के लिए एक नया विधान घोषित करने को बाध्य ग्रनुभव करते हैं।

उपनिषदों के ऋषि जाति के नियमों से बंधे नहीं हैं। ग्रात्मा की सर्व-व्यापकता के सिद्धान्त को वे मानव-जीवन की चरम सीमाग्रों तक फैला देते हैं। सत्यकाम जाबाल यद्यपि ग्रपने पिता का नाम नहीं बता पाता है, फिर भी उसे ग्राध्यात्मिक जीवन की दीक्षा दी जाती है। यह कथा इस बात का प्रमाएा है कि उपनिषदों के रचयिता रीति-रिवाज के कड़े ग्रादेशों से ग्रधिक मान्यता उन दिव्य ग्रीर ग्रात्मिक नियमों को देते हैं जो ग्राज या कल के नहीं बल्कि शाश्वत नियम हैं ग्रीर जिनके बारे में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता कि उनका जन्म कैसे हुग्रा। 'तत् त्वं ग्रसि' ये शब्द इतने जाने-पहचाने हैं कि वे पूर्ण ग्रर्थावबोध से पहले ही हमारे मनों पर से फिसल जाते हैं।

लक्ष्य स्रानन्द की स्वर्गीय स्थिति या इससे किसी श्रच्छे लोक में फिर से जन्म नहीं है, बल्कि कर्म के सांसारिक बंघन से छूटकर उस परम चैतन्य के साथ एकाकार होना और मुक्ति है। वैदिक स्वर्ग जीवात्मा के विकास में बीच का एक पड़ाव बन जाता है।

<sup>&</sup>quot;सोऽयं धर्मः यदुद्दिश्य विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणः तद्हेतुः, ईश्वरार्पणबुद्धया क्रियमाणस्तु निश्रेयसहेतुः।"

१. छान्दोग्य उ०, ७. १. २. ३।

२. कर्मकांड के विधिवत् पालन से स्वर्गका जो फल बताया गया है, वह मानव-श्रात्मा के विकास, सत्त्वगुणोदय में बीच के एक पड़ाव की तरह है।—भागवत, १९. १६. ४२।

निरालम्बोपनिषद् स्वर्ग की व्याख्या 'सत्संसर्ग' करता है। स्वर्ग श्रौर नरक दोनों इसी विश्व में हैं—'अत्रैव नरकः स्वर्गः', भागवत, ३. ३०. २६ ।

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

उपनिषदें वेदों का उल्लेख ग्राम तौर पर ग्रादर के साथ करती हैं, ग्रीर उनका ग्रध्ययन एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। वेदों के गायत्री जैसे कुछ मंत्र ध्यान का विषय हैं ग्रीर उपनिषदों की शिक्षा के समर्थन में कई बार वेदों के मंत्र उद्धृत किए जाते हैं। उपनिषदें वेदों का उपयोग तो करती है परन्तु उनकी शिक्षा याज्ञवल्क्य, शाण्डिल्य जैसे गुरुग्रों के निजी ग्रनुभव ग्रीर साक्ष्य पर निर्भर है। वेदों की प्रामाणिकता बहुत हद तक उपनिषदों के उनके ग्रंतर्गत होने के कारण है।

कई बार यह कहा गया है कि श्रकेले वैदिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। छान्दोग्य उपनिषद् में श्वेतकेतु यह स्वीकार करते हैं कि वे सभी वेदों का ग्रध्ययन कर चुके हैं, परन्तु श्रभी उनमें वह ज्ञान नहीं है "जिसके द्वारा श्रनसुना सुना हुग्रा हो जाता है, श्रनसोचा सोचा हुग्रा हो जाता है, न समझा हुग्रा समभा हुग्राहो जाता है।"नारद सनत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने वेदों से लेकर नागविद्या तक सभी तरह का ज्ञान प्राप्त किया है, पर ग्रभी उन्हें ग्रात्मज्ञान नहीं हुग्रा है। प

## 90

## परमसत्य : ब्रह्म

उपनिषदों के प्रिएता श्रों के सम्मुख मुख्य समस्या का, जो उन्हें सुल भानी थी, रूप यह था: जगत् का मूल क्या है? वह क्या है जिसपर पहुंचकर हम ग्रपने चारों ग्रोर के जगत् में हिष्टिगोचर होनेवाले नाना पदार्थों को समभ लेते हैं? बहुत-से दार्शनिकों की तरह, वे यह कल्पना करते हैं कि यह बहुविध जगत् वस्तुत: एक एकाकी मूल सत्य में परिएात हो सकता है जो हमारी इन्द्रियों के ग्रागे विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। सत्य इन्द्रियों से छिपा है, परन्तु तर्क से उसकी विवेचना हो सकती है। उपनिषद् प्रश्न उठाते हैं: वह सत्य क्या है जो परिवर्तन में भी वैसे का वैसा स्थिर रहता है?

उपनिषदों में परम सत्य के लिए 'ब्रह्म' शब्द प्रयुक्त हुम्रा है । यह 'बृह्,' धातु से बना है, जिसकाम्रर्थ 'बढ़ना', 'बाहर को फूटना' होता है । इस व्युत्पत्ति

१. बृहद् उ०, ४. ४. २२; १. ६। २. वृहद् उ०, ६. ३. ६। ४. ६: १. ऋौर आगे।

३. बृहद् उ०, १. ३. १०। ५. ७. १. श्रीर श्रागे।

से उमड़ती, उफनती, ग्रनवरत वृद्धि 'वृहत्त्वम्' की व्यंजना होती है। शंकर 'ब्रह्म' शब्द की व्युत्पत्ति 'वृहति' (ग्रागे निकल जाने), 'ग्रतिशयन' से मानते हैं ग्रौर उसका ग्रर्थ 'शाश्वत', 'विशुद्ध' करते हैं। मध्व के ग्रनुसार, 'ब्रह्म' वह है जिसमें गुरा पूर्ण रूप में रहते हैं, 'वृहन्तो ह्यस्मिन् गुरा।ः'। सत्य निस्तेज ग्रमूर्तीकररण नहीं है, बिल्क तीव्र रूप से जीवन्त प्रचण्ड जीवनी शक्ति है। ऋग्वेद में 'ब्रह्म' शब्द पिवत्र ज्ञान या वार्णी, मंत्र, ग्रात्मिक ज्ञान की ठोस ग्रभिव्यक्ति के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुन्ना है। कभी-कभी 'वाक्' को मूर्तिमान ब्रह्म कहा गया है। विश्वकर्मा पिवत्र वार्णी के स्वामी कहे गए हैं। दें 'ब्रह्म' मंत्र या प्रार्थना है। धीरे-धीरे इसका ग्रर्थ 'मंत्र की शक्ति' या 'क्षमता' हो गया। इसमें एक रहस्यमय शक्ति होती है ग्रौर जिसे यह व्यक्त करता है उसका सार इसके ग्रन्दर निहित होता है। वृहस्पति की व्याख्या ब्रह्मरास्पित (प्रार्थना का स्वामी) की गई है।

ब्राह्मणों में 'ब्रह्म' धार्मिक ब्रनुष्टान को व्यक्त करता है ग्रौर इसलिए वह सर्वशक्तिमान माना जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वह विश्व को जानता है ग्रौर उसका नियंत्रण करता है। ब्रह्म विश्व का प्रधान तत्त्व ग्रौर उसकी निर्देशक शक्ति है। इस ब्रह्म से ग्रधिक पुरातन ग्रौर दीप्तिमान ग्रौर कुछ नहीं है। 3

परवर्ती चिन्तन में 'ब्रह्म' का अर्थ ज्ञान अथवा वेद हो गया। वेद या ब्रह्म का स्रोत क्योंकि दिव्य कहा गया है, इसलिए दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। ब्रह्म अथवा पिवत्र ज्ञान को पहली रची हुई चीज कहा जाने लगा, 'ब्रह्म प्रथमजम्'; यही नहीं, उसे रचनात्मक तत्त्व, सभी प्रकार के अस्तित्व का कारए।, तक माना जाने लगा।

विश्व-ग्रात्मा ग्रौर उससे मिलने की ग्राकांक्षा रखनेवाली मनुष्य की ग्रात्मा में जो मूल नाता है, ब्रह्म शब्द उसका ग्रिभव्यंजक है। सत्य को जानने की इच्छा से ही यह घ्वनित होता है कि हम उसे कुछ-कुछ जानते हैं। यदि हम उसके विषय में कुछ भी जानते न होते, तो हम यह भी नहीं कह सकते थे कि वह है ग्रौर हम उसे जानना चाहते हैं। यदि हम सत्य को जानते हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे ग्रन्दर स्थित सत्य ग्रपने-ग्रापको जानता है। ईश्वर के लिए हमारी इच्छा, यह ग्रनुभूति कि हम निर्वासित की स्थित में हैं, इस बात का संकेत है कि ईश्वर का सत्य हमारे ग्रन्दर है। सारी ग्रात्माननित ग्रर्ध-जान

१. ऋग्वेद, १०. १२५ ; श्रथ वेवेद, ४. ३०।

२. १०, ५१. ७ ; १०, ७१। ३. शतपथ बाह्मण्, १०. ३. ५. ११।

का स्पष्ट प्रकाश में विकसित होना है। वार्मिक ग्रमुसूति दिन्य के ग्रस्तित्व का प्रमाण है। ग्रन्तः प्रेरणा के क्षणों में हम ऐसा ग्रमुभव करते हैं कि एक बड़ा सत्य हमारे ग्रन्दर है, यद्यपि हम यह बता नहीं सकते कि वह क्या है। ग्रपने भीतर होते स्पन्दनों ग्रीर ग्रपने में से उठते उद्गारों से हम ग्रपने-ग्रापको नहीं, बल्कि उस शक्ति को ग्रमुभव करते हैं जो हमें चलाती है। वार्मिक ग्रमुभूति व्यक्तिपरक कदापि नहीं है। ईश्वर को केवल उसके ग्रपने कार्य द्वारा ही जाना या ग्रमुभव किया जा सकता है। यदि हमें ब्रह्म का ज्ञान है, तो वह ग्रपने ग्रन्दर स्थित ब्रह्म की किया के कारण है। प्रार्थना मानव-ग्रात्मा में ग्रन्तिहित ग्रतीन्द्रिय दिव्य ग्रात्मा की साक्षो है। उपनिषदों के विचारकों के लिए ब्रह्म की वास्तविकता का ग्राधार ग्रात्मिक ग्रमुभूति का तथ्य था, जिसमें सीधी-सादी प्रार्थना से लेकर ग्रालोक की ग्रमुभूति तक ग्रा जाती है। ब्रह्म के स्वरूप के बारे में उनमें जो ग्रन्तर हैं वे मात्र तार्किक नहीं हैं। वे ग्रात्मक ग्रमुभूति के तथ्य हैं।

उपनिषदों के विचारक प्रकृति के तथ्यों ग्रौर ग्रन्तर्जीवन के तथ्यों के विश्लेषरा से ईश्वर के सत्य को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

कौन-सा मार्ग देवताग्रों के पास ले जाता है, यह कौन जानता है ग्रीर कौन कह सकता है ? उनके केवल निम्नतम निवास-स्थान ही दिखाई देते हैं, कौन-सा मार्ग सर्वोच्च गुद्धातम क्षेत्रों तक ले जाता है ? 3

उपनिषदें यह मानती हैं कि मन की यह विकृत प्रवृत्ति है कि वह 'सर्वोच्च, गुह्यतम क्षेत्रों' ग्रौर 'निम्नतम निवास-स्थानों' को एक समभता है। सत्य वास्तविक नहीं है। उपनिषदें पूछती हैं, ''सब ची जेंजिसमें से उभरती हैं, जिसमें लीन हो जाती हैं, जिसमें रहती हैं ग्रौर जिसमें उनकी सत्ता है, वह 'तज्जलान्' क्या है ?''3

१. तुलना करें, सेंट अन्सेल्म—''जब तक कि तुम्हीं मुक्ते शिलान दो, मैं तुम्हारी चाह नहीं कर सकता और जब तक कि तुम्हीं अपने-आपको प्रकट न करो, मैं तुम्हें पा नहीं सकता''; रूमी—''जिसने तुम्हें लम्बी सेवा के लिए बुलाया क्या वह मैं नहीं था? जिसने तम्हें मेरे नाम में लीन किया क्या वह मैं नहीं था? तुमने पुकारा 'अल्लाह', मेरा उत्तर था 'मैं यहां हूँ'।''

२. ऋग्वेद, ३. ५४।

३. छान्दोग्य उ०, ३. १४. १; और देखें तैत्तिरीय उ०, ३. १ ; खेताखर उ०, १. १।

बृहद् श्रारण्यक उपनिषद् का यह कहना है कि ब्रह्म सत् है, 'सन्मात्रं हि ब्रह्म'। क्योंकि कुछ भी श्रकारण नहीं है, इसलिए इस वात का भी कोई कारण होना चाहिए कि किसी चीज का ग्रस्तित्व क्यों है, नहीं क्यों नहीं है। कोई चीज है; कोई चीज नहीं है—ऐसा नहीं है। जगत् श्रपना कारण श्राप नहीं है, श्रपने-श्रापपर निर्भर नहीं है, श्रपने को श्राप नहीं चला रहा है। समस्त दार्शनिक श्रन्वेषण श्रस्तित्व के सत्य, 'श्रस्तित्विन्ठठा' की पूर्वकल्पना करता है। धर्मतत्त्वज्ञ सत् के श्रादितत्त्व को निरपेक्ष मानता है; दार्शनिक इसपर मध्यस्थता की प्रिक्रया द्वारा पहुंचता है। तर्क से यह दिखाकर कि श्रसत् श्रपने-श्रापमें श्रसम्भव है, वह सत् की श्रावश्यकता का प्रतिपादन करता है। सत् विशुद्ध स्वीकृति का द्योतक है, जिसमें किसी भी प्रकार का श्रस्वीकार नहीं है। साथ ही यह यह भी व्यक्त करता है कि ईश्वर को श्रपनी ग्रौर श्रपने निरपेक्ष श्रात्मलीन श्रस्तित्व की चेतना है। सत् के सत्य को माने विना हम युक्तियुक्त जीवन नहीं जी सकते। कभी-कभी श्रसत् को श्रादितत्त्व कहा गया है। भरन्तु वह निरपेक्ष श्रसत् नहीं है, बिल्क परवर्ती ठोस श्रस्तित्व की तुलना में केवल साक्षेप श्रसत् है।

जिस प्रकार न्यग्रोघ (वट) वृक्ष ऐसे सूक्ष्म मूलतत्त्व का बना है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार यह जगत् ग्रसीम ब्रह्म का बना है। 3 "उस ग्रविनाशी के शासन में ही सूर्य ग्रौर चन्द्रमा ग्रपने-ग्रपने स्थान पर स्थित हैं। उस ग्रविनाशी के शासन में ही स्वर्ग ग्रौर पृथ्वी ग्रपने-ग्रपने स्थान पर स्थित हैं। उस ग्रविनाशी के शासन में ही क्षग्णों, घंटों, दिनों, रातों, पक्षों, मासों, ऋतुग्रों ग्रौर वर्षों का योजनानुसार ग्रपना-ग्रपना निर्धारित कार्य है। उस ग्रविनाशी के शासन में ही कुछ निदयां हिमाच्छादित पर्वतों से निकलकर पूर्व की

१. तुलना करें, ''तब ईश्वर ने मूसा से कहा, 'मैं हूं, वह मैं हूं'।''—'एक्सोडस', ३. १४।

नास्तिक श्रीर श्रास्तिक के बीच एक सुविदित श्रन्तर है। नास्तिक सोचता है कि जो कुछ हम देखते हैं, श्रनुभव करते हैं, छूते हें श्रीर श्रनुमान करते हैं उसके सिवा श्रीर कुछ नहीं है। श्रास्तिक वह है, जो, ऋग्वेद १०.३१. प्रकी तरह, यह मानता है कि 'नैतावद एना परो श्रन्यद श्रस्ति'—केवल यही नहीं है, बल्कि कुछ श्रन्य श्रतीन्द्रिय भी है।

२. तैत्तरीय उ०, २. ७ ; छान्दोग्य उ०, ३. १६. १-३।

३. छान्दोग्य उ०, ६. १२। जगत् के एक वृत्त के रूप में प्रयोग के लिए देखें, ऋग्वेद, १. १६४. २०; ७. ४०. ४; ७. ४३. १।

श्रीर वहती हैं श्रीर कुछ पश्चिम की श्रीर बहती हैं।" जब बालािक ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उसे सूर्य में स्थित पुरुष (श्रादित्यपुरुषः) कहता है श्रीर उसके वाद कमशः चन्द्रमा, तिडत्, श्राकाश, वायु, श्रिग्न, जल में स्थित पुरुष तथा मन, छाया, प्रतिष्विन श्रीर शरीर में स्थित पुरुष कहता है, तो राजा श्रजातशत्रु पूछते हैं, "क्या बस इतना ही?" जब बालािक यह मान लेता है कि इससे श्रागे वह नहीं जा सकता, तो राजा कहते हैं, "जो इन सब पुरुषों का बनानेवाला है, वस्तुतः उसे जानना चाहिए।" ब्रह्म सत्य का सत्य, 'सत्यस्य सत्यम्',—है सभी सत्ताश्रों का स्रोत है। "

सृष्टि-सम्बन्धी कुछ कल्पनाम्रों में सत्य के रहस्यवादी तत्त्व को कुछ प्राकृतिक तत्त्वों के साथ एकरूप कर दिया गया है। जल को सभी चीजों का स्रोत
बताया गया है। उससे सत्य, ठोस सत्ता का उदय हुम्रा। रैक्व की तरह
म्रन्य लोग वायु को वह चरम तत्त्व मानते हैं जिसमें एभी चीजों, म्राग्न मौर
जल भी, समा जाती हैं। कि कठ उपनिषद् हमें बताती है कि म्राग्न, विश्व में
प्रवेश कर, सभी तरह के रूप धारण करती है। परन्तु छान्दोग्य उपनिषद्
का यह कहना है कि सत् से, सबसे पहले, म्राग्न उत्पन्न होती है। म्राग्न से जल
उत्पन्न होता है, म्रार जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। प्रलय के समय पृथ्वी जल
में लीन हो जाती है, जल म्राग्न में लीन हो जाता है, म्रार म्राग्न सत् में लीन
हो जाती है। कि कभी-कभी म्राकाश को म्रादितत्त्व माना गया है।

मृष्टि के विकास का जहां तक सम्बन्ध है, उपनिषदें भौतिक जगत् की सबसे प्रारम्भिक स्थिति ग्राकाश के प्रसार में देखती हैं, जिसकी मुख्य विशेषता कम्पन हैं जिसकी प्रतीति हमें शब्द के प्रत्यक्ष विषय के रूप में होती हैं। ग्राकाश से वायु उत्पन्न होती है। कम्पन, जब तक उसे ग्रवरोध न मिले, ग्रपने-ग्राप ग्राकार की रचना नहीं कर सकता। वायु में, जो दूसरा रूपान्तर है, कम्पनों की परस्पर-क्रिया संभव है। विभिन्न शक्तियों को संभाले रखने के लिए तीसरा रूपान्तर तेज उत्पन्न होता है, जिसका प्रकटरूप प्रकाश ग्रीर ताप हैं। ग्रभी भी टिकाऊ ग्राकार नहीं होते हैं, इसलिए ग्रीर गाढ़े माध्यम, जल, की उत्पत्ति होती है। उससे भी ग्रधिक सान्द्रता पृथ्वी में मिलती है। जगत् का विकास सूक्ष्म ग्राकाश के उत्तरोत्तर स्थूल

१. बृहद् उ०, ३. प्र. ६ । श्रॉगस्टाइन श्रपने 'कन्फैशन्स' में यह विचार व्यक्त करते हैं कि जगत् की वस्तुएं श्रपने दिखाई पड़नेवाले रूप के द्वारा इस तथ्य की घोषणा करती हैं कि वे बनाई गई हैं। -११. ४।

२. बृहद् उ०, २. १।

४. छान्दोग्य उ०, ४. ३. १-२।

६. ६. ८. ४।

हाते जाने की प्रिक्तिया है। सभी भौतिक पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, इन पांच तत्त्वों के मेल से बने हैं। हमारा इन्द्रियानुभव इन्हींपर निर्भर है। कम्पन की किया से शब्देन्द्रिय बनती है। कम्पनों की दुनिया में रहती चीजों की किया से स्पर्शेन्द्रिय बनती है। प्रकाश की किया से दर्शनेन्द्रिय, जल की किया से स्वादेन्द्रिय और पृथ्वी की किया से झारोन्द्रिय बनती है।

तैत्तिरीय उपनिषद् भें शिष्य पिता के पास जाकर यह प्रार्थना करता है कि वे उसे ब्रह्म का स्वरूप समभाएं । उसे तात्त्विक परिभाषा वता दी जाती है श्रौर यह कहां जाता है कि श्रन्तर्वस्तु वह स्वयं श्रपने चिन्तन से प्राप्त करे । ''जिससे ये सत्ताएं जन्मी हैं, जिसमें जन्म लेने के बाद रहती हैं, ग्रौर जिसमें श्रपनी मृत्यु के बाद चली जाती हैं, वह ब्रह्म है।" इस व्याख्या से मेल खाने-वाला सत्य क्या है ? पुत्र भौतिक व्यापार से प्रभावित है ग्रौर भूतद्रव्य (ग्रन्न) को मूल तन्त्व के रूप में लेता है। परन्तु उसे संतोष नहीं होता, क्योंकि भूत-द्रव्य से जीवन के रूपों का स्पष्टीकरएा नहीं हो सकता। वह प्रारा को जगत् के ग्राधार के रूप में लेता है। प्रारा भूतद्रव्य से भिन्न श्रेसी में है। प्रारा भी इसलिए ग्रादितत्त्व नहीं हो सकता कि चेतन व्यापार सजीव रूपों के समान नहीं है। चेतना में प्राएा से कुछ ग्रधिक होता है। इसलिए वह सोचने लगता है कि चेतना (मन) ग्रादितत्त्व है। परन्तु चेतन के विभिन्न स्तर होते हैं। पशुस्रों की सहज प्रेरिएात्मक चेतना मनुष्यों की बौद्धिक चेतना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए पुत्र यह मानता है कि बौद्धिक चेतना (विज्ञान) ब्रह्म है। प्रकृति की सन्तानों में ग्रकेले मनुष्यों में ही यह क्षमता है कि वह ग्रपने निजी प्रयत्न से भ्रपने-भ्रापको बदल सकता है भौर भ्रपनी सीमाग्रों को पार कर सकता है। परन्तु यह भी पूर्ण नहीं है क्योंकि यह ग्रसंगतियों ग्रौर द्वैत भाव-नाग्रों से ग्रस्त है। मनुष्य की बुद्धि सत्य तक पहुंचना चाहती है, परन्तु वह केवल उसके सम्बन्ध में कुछ अन्दाजे लगाने में ही सफल होती है। मनुष्य में कोई ऐसी शक्ति भ्रवश्य है जो सत्य को नग्न रूप में देखती है। प्रकृति का मूल ग्राशय, जिसे लेकर भूतद्रव्य, प्राग्ग, मन ग्रौर विज्ञान का विकास हुम्रा है; यदि पूरा होना है, तो चेतना का एक म्रौर भी गहरा तत्त्व म्रवश्य उभरना चाहिए। पुत्र म्रंत में इस सत्य पर पहुंचता है कि भ्रात्मिक मुक्ति या भ्रानन्द, परिपूर्ण जीवन का परमानन्द ही म्रादितत्त्व है। यहां म्राकर खोज समाप्त हो जाती है, केवल इसलिए नहीं कि शिष्य की शंकाग्रों का समाधान हो जाता है,

बिल्क इसिलए कि स्वयंसिद्ध सत्य के संदर्शन से शिष्य की शंकाएं शान्त हो जाती हैं। सभी निम्नतर रूपों के पीछे छिपी सर्वोच्च एकता को वह अनुभव करता है। उपनिषद् बताती है कि वह विवादमय तर्क को छोड़कर उस एक का ध्यान करता है और परमानन्द में खो जाता है। इस प्रसंग का अंत इस निश्चित घोषणा से होता है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनन्त है।

कुछ ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि ग्रानन्द ब्रह्म का सबसे ग्रधिक समीप-वर्ती तो है, पर वह स्वयं ब्रह्म नहीं है। क्योंकि वह एक तर्कसम्मत रूप है। यह ग्रनुभव हमें शान्ति देता है, पर जब तक हम उसमें सुस्थित नहीं हो जाते, हमें सर्वोच्च की प्राप्ति नहीं होती।

इस विवरण में उपनिषद् यह मानती है कि विकास का प्रकृतिवादी सिद्धान्त स्त्रीकार नहीं किया जा सकता। जगत् को एक ऐसा स्वयंचालित विकास समभना, जिसका कोई बौद्धिक क्रम या बुद्धिगम्य लक्ष्य नहीं है, ठीक नहीं है। भूतद्रव्य, प्राण, मन, बुद्धि ग्रस्तित्व के विभिन्न रूप हैं, जिनके ग्रपने ग्रपने विशिष्ट गुण ग्रौर ग्रपनी-ग्रपनी कार्यप्रणालियां हैं। प्रत्येक की ग्रन्य पर किया होती है, पर वे एक-दूसरे में से उत्पन्न नहीं हुए हैं। भूतद्रव्य में से प्राण का विकास भौतिक तत्त्व द्वारा नहीं होता है, बिल्क एक नये जीवनतत्त्व की किया द्वारा होता है जो भूतद्रव्य की परिस्थितियों को प्राण की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त करता है। प्राण भौतिक शक्तियों के पूर्ववर्ती समन्वय का यांत्रिक परिणाम नहीं है, बिल्क — जैसा कि ग्रब उसका नामकरण किया गया है—एक उभार है। पूर्ववर्ती परिस्थितियों के पूर्णज्ञान से हम परवर्ती परिस्थाम का पहले से

१. तुलना करं, जलालु हीन रूमी-

खिन के रूप में में मरा श्रीर पशु वनकर उमरा,
पशु के रूप में में मरा श्रीर पशु वनकर उमरा,
पशु के रूप में में मरा श्रीर मनुष्य वन गया,
मुक्ते भय क्यों हो ? मरने से मुक्तमें कमी कब शाई है ?
मनुष्य के रूप में में श्रभी एक वार श्रीर मरू गा,
जिससे कि स्वर्गीय देवदूतों के साथ उड़ सकू,
परन्तु देवदूत की स्थित से भी मुक्ते श्रागे जाना है।
ईश्वर के सिवा सभी नष्ट होते हैं।
देवदूत की श्रपनी श्रात्मा का बिलदान कर देने पर
में वह वन जाऊंगा जिसकी किसी भी मन ने कभी कल्पना नहीं की है
अरे, मेरा श्रस्तित्व न रहे।
क्यों कि श्रस्तित्वहीनता यह घोषणा करती है कि
'हम उसीमें लौट जाएंगे'।

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

हो सही अनुमान नहीं लगा सकते। उसमें एक तत्त्व अननुमेय का रहता है। प्राण् का आशिर्भाव तब होता है जब ऐसी भौतिक परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं जो प्राण् को भूतद्रव्य में संगठित होने देती हैं। इस बात को हम यों कह सकते हैं कि भूतद्रव्य प्राण् की ओर उठना चाहता है, परन्तु प्राण् निष्प्राण् कर्णों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार प्राण् के लिए यह कहा जा सकता है कि वह मन की ओर उठना चाहता है या उससे युक्त होता है। और मन वहां इस बात के लिए तैयार होता है कि जैसे ही परिस्थितियां उसे सजीव द्रव्य में संगठित होने दें, वह उसमें से उभर आए। मन मनहीन वस्तुओं से उत्पन्न नहीं हो सकता। जब आवश्यक मानसिक परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं, तो मानसिक प्राण्ति में बुद्धि की विशेषता आ जाती है। प्रकृति इसी मूल आश्य के अनुसार कार्य कर रही है, और यह आशय इसलिए पूरा हो रहा है क्योंकि यह तत्त्वत: परमेश्वर का साधन है।

जगत् स्रथंहीन संयोग का परिएाम नहीं है। एक प्रयोजन है, जो युगयुगान्तरों से कार्य कर रहा है। यह एक ऐसा मत है जिसकी स्राधुनिक विज्ञान
पुष्टि करता है। सुदूर स्रतीत के स्रांशिक स्रवशेषों की व्याख्या करके विज्ञान
हमें बताता है कि किस तरह यह पृथ्वी, जिसपर हम रहते हैं, धीरे-धीरे ऐसा
स्थान बनी जहां जीवन विकसित हो सकता था, किस तरह स्रसंख्य शताब्दियों
में जीवन का स्राविर्भाव हुस्रा स्रौर वह विकसित होता गया जिससे स्राखिर उसमें
पशु-चेतनाजागी,स्रौरिफर किसतरह धीरे-धीरे उसका भी विकास होते-होते मनुष्य
स्रपने स्रात्मचेतन के विवेकसहित स्पष्टत: रंगमंच पर स्रा गया। मानव-जाति के
विकास का लम्बा-चौड़ा लेखा स्रौर बुद्ध, सुकरात, ईसा जैसी स्राध्यात्मक विभूतियों के महान बरदान यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य से भी श्रेष्ठतर दिव्य मनुष्य
को होना है।

यह तर्क गलत है कि जब भौतिक करा एक विशिष्ट रीति से संगठित हो जाते हैं तो जीवन उत्पन्न हो जाता है। संगठन का तत्त्व भूतद्रव्य नहीं है। किसी चीज का स्पष्टीकररा उसमें ढूंढना चाहिए जो ग्रस्तित्व ग्रौर मूल्य के स्तर पर उस चीज से ऊपर है, उसमें नहीं जो उस चीज से नीचे है। भूतद्रव्य ग्रपने-ग्रापको ऊपर नहीं उठा सकता। वह उच्चतर स्तर पर उसकी सहायता से पहुंचता है जो स्वयं उच्चतर है। यदि कोई चीज, जो उससे ऊपर है, उसपर ग्रपनी किया न करे तो उसके भीतर विकास नहीं हो सकता। निम्नतर उच्चतर के लिए सामग्री है। प्रारा मन के लिए सामग्री ग्रौर भौतिक द्रव्य के लिए ग्राकार

है। इसी तरह बुद्धि मन के लिए ग्राकार ग्रीर ग्रात्मा के लिए सामग्री है। शाश्वत वास्तविक का उद्गम है ग्रीर सुधार के लिए उसका प्रयास है। उसे पूर्ण-तया ग्रमुभवातीत या एक भावी संभावना मानना, वास्तव में उसकी स्थिति को न देखना है। हम सर्वोच्च की ग्राद्यता को भुला नहीं सकते। ''वस्तुतः, इस जगत् के ग्रारम्भ में ब्रह्म था।'' जगत् में सर्वोच्च की किया निरन्तर चलती है।

उपनिषद् यह प्रतिपादित करता है कि ब्रह्म— जिसपर अन्य सब कुछ निर्भर है, जिसकी ग्रोर सभी सत्ताएं उठना चाहती हैं, जो अपने-आपमें पर्याप्त है, जो किसीकी ग्रोर उठना नहीं चाहता, जिसे कुछ नहीं चाहिए अन्य सभी सत्ताग्रों का : बुद्धितत्त्व, अनुभव करनेवाले मन, प्राग्ण ग्रौर शरीर का, उद्गम है। वह वह तत्त्व है जो भौतिकीविद्, जीववैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, सदाचारवादी ग्रौर कलाकार की दुनिया में एकरूपता लाता है। ग्रात्माहीन भूत-द्रव्य से लेकर देवता तक, सभी वस्तुग्रों ग्रौर सत्ताग्रों का धर्मशासन व्यवस्थित विश्व है। प्लेटो का विश्व-वास्तुकार, ग्ररस्तू का विश्व-चालक इस व्यवस्थित विश्व से सम्बन्ध रखते हैं। यह जो व्यवस्थित विकास है, उत्तरोत्तर विकास की प्रगतिशील व्यवस्था है, यह इसीलिए है कि विश्व में दिव्य तत्त्व काम कर रहा है।

विश्व-प्रिक्तया व्यापक और सतत परिवर्तन की प्रिक्तया है, और वह स्वर्ग की पूर्ण व्यवस्था और ग्रंधियारे जल की विश्वंखलता के हैत पर ग्राधारित है, जिनमें निरन्तर द्वन्द्व चल रहा है। जीवन परस्पर-विरोधियों की रचना उनमें सामंजस्य लाने के लिए करता है, जैसेकिं वह लिंग-भेद की रचना करता है। ''ग्रारम्भ में उर्वशी बाढ़ में इधर-उधर पित को खोजने लगी।'' इन्द्र ने, उदाहरण के लिए, विश्व को पृथ्वी ग्रीर ग्राकाश में विभाजित किया। उसने ''ग्रपने ही शरीर से ग्रपने माता ग्रीर पिता को उत्पन्न किया।'' यह द्वन्द्व समूचे ग्रनुभूत जगत् में चल रहा है, ग्रीर तभी समाप्त होगा जब सृष्टि का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सृजन ऊपर दिव्य की ग्रोर बढ़ रहा है। जब नियंत्रण करनेवाली ग्रात्मा ग्रीर प्रकट होनेवाले भौतिक द्रव्य में पूर्ण एकता स्थापित हो जाएगी, तो जगत् का प्रयोजन, विकास की प्रिक्रया का लक्ष्य, पृथ्वी पर ग्रात्मा का उद्घाटन पूरा हो जाएगा। पृथ्वी ईश्वर की पाद-

१. बृहद् उ०, १. ४. १०-११ ; मैत्री उ०, ६. १७।

२. "इच्छन्ति सलिले पतिम्" - जैमिनीय उपनिषद् बाह्मण, १. ५६।

पीठिका है, सभी प्रास्मियों की जननी है, जिनका पिता स्वर्ग है। १

द्वन्द्व अन्तिम चीज नहीं है। द्वैत निष्फल द्वैतवाद नहीं है। स्वर्ग श्रौर पृथ्वी, ईश्वर श्रौर भौतिक द्रव्य का उद्गम एक ही है।

य्रादिजात ईश्वर 'हिरण्यगर्भ' का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए एक चक्राकार प्रक्रिया खोजी गई है। ग्रादिसत् स्वेच्छा से ग्रादिजल उत्पन्न करता है, इससे देवताग्रों में सबसे पहले पैदा होनेवाले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, 'जो प्रजात की नाभि पर पड़ा प्रथम बीज था। है हिरण्यगर्भ, जो विश्वात्मा है, श्रपनी ग्रात्मशक्ति परिवेश के द्वारा व्यक्त करता है। वह उन रूपों को प्रकट करता है जो उसके ग्रन्दर निहित हैं। जगत् उसमें इस तरह जुड़ा है जैसे ग्रारे पहिये की नाभि से जुड़े होते हैं। वह सूत्र है, 'सूत्रात्मा', जिसमें सभी प्राणी ग्रौर सभी लोक माला के मनकों की तरह पिरोए हुए हैं। वह सबसे पहले जन्मा—'प्रथमज'—है। वह ब्रह्मा भी कहलाता है, ग्रौर ये ब्रह्मा जगत् में हर बार उत्पन्न किए

१. चीनियों का यह विश्वास है कि च्येन (स्वर्ग) समस्त लोकिक जीवन का पिता है श्रोर खुन (पृथ्वी) माता है। श्राकाश-पिता के रूप में जियस का पृथ्वी-माता से श्रनिवार्य सम्बन्ध है। दोनों परस्पर-सम्बद्ध हैं। देखें, ए० वी० कुक—'जियस' (१६१४), खंड १, पृ० ७७६।

जोरोस्थ्र एक अकेले आध्यात्मिक ईश्वर, ओर्मुज्द या अहुरमज्द की धारणा पर पहुँचते हैं, जिसमें अच्छाई मूर्तिमान है । दुराई अहिमेन या अंप्रमैन्यु में मृर्तिमान है जो अहुरमज्द की सर्वशिक्तमत्ता पर रोक लगाता है। समूची सृष्टि इन दोनों का संवर्ष है। ये दोनों तत्त्व जीवन में निरन्तर संवर्ष करते रहते हैं, और मनुष्य इस संवर्ष में भाग लेते हैं। मनुष्य अपने अच्छे या दुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी है। यदि वह दुराई के विरुद्ध संवर्ष करता है, ईश्वर को स्वीकार कर लेता है और अपनी देह और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो तीन-तीन हजार वर्ष के चार युग वीत जाने के बाद विश्व-इतिहास में एक समय ऐसा आएगा जब दुराई पर अच्छाई को, अहिमेन पर ओर्मुज्द को अंतिम विजय प्राप्त हो जाएगी। तब मुर्दे फिर से उठ खड़े होंगे और श्रंतिम न्याय होगा, और उसका स्थान रचित और पुएयात्माओं के बीच सुर्चित रहेगा।

अच्छाई श्रीर बुराई के इन दो तत्त्वों को यहूदियों ने अपना लिया श्रीर वहां से उन्हें ईसाई धर्म ने महण कर लिया। जब ब्लेक स्वर्ग श्रीर नरक के विवाह की चर्चा करते हैं, तो स्वर्ग सबके ऊपर चमकते एक स्पष्ट श्रालोक का प्रतिनिधित्व करता है श्रीर नरक संवेद-नाश्रों श्रीर लालसा के अन्यकारपूर्ण संसार का प्रतिनिधित्व करता है। श्रलग-अलग दोनों ही एक जैसे निष्फल हैं, परन्तु उनके संयोग से श्रानन्द का प्राहुर्माव होता है। ब्लेक की यह पुकार थी, "श्ररे, मनुष्य उन श्रमर च्यों को खोजे ? श्ररे, मनुष्य ईश्वर से बात कर सके।"

२. ऋग्वेद, १०. ८२ ; ४. ५८. ५।

जाते हैं।<sup>2</sup>

ऋग्वेद में हरण्यगर्भ वह स्वर्णवीज है जो स्रष्टा के प्रथम कार्य के बाद सृष्टि का कार्यभार लेता है। सांस्यदर्शन में प्रकृति को अचेतन माना गया है ग्रीर उसका विकास बहुत-सारे अलग-अलग पदार्थों के प्रभाव के कारण होता है। विकास-कम में पहले 'महत्' या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। यह विश्व-प्रज्ञा या हिरण्यगर्भ का विकास है। अंतः सृष्टि की ओर, बुद्धि सूक्ष्म शरीर या 'लिंग' का प्रथम तत्त्व है। यह व्यक्ति की आत्मशक्ति का सार है। बुद्धि विशिष्टीकरण के तत्त्व 'अहंकार' के विकास के लिए आधार बनती है। 'अहंकार' से, एक और, मन और दस इन्द्रियों—पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों—का विकास होता है और, दूसरी ओर, सूक्ष्म तत्त्वों का विकास होता है, जिनसे फिर स्थूल तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। 'सत्त्व' बुद्धि है, यह तीन क्षेत्रों में से सबसे अन्दर का है। बाह्य क्षेत्र 'रज' और 'तम' हैं, जिन्हें 'अहंकार' और 'मन' से अभिन्न माना गया है। 'अहंकार' और 'मन' 'रज' और 'तम' की अभिन्यक्तियां हैं। 'सत्त्व' या बुद्धि बीज है—सजीव व्यक्ति का बीज, क्योंकि इसमें कर्म के बीज रहते हैं, जो प्रत्येक जन्म पर एक इन्द्रिय में विकसित होते हैं। 'सत्त्व' या 'लिंग' 'जीव' कहलाता है। बुद्धि जिस प्रकार व्यक्ति का सूत्र है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ जगत का सूत्र है।

कठ उपनिषद् में, तत्त्वों के विकास में 'महान ग्रात्मा' की स्थिति ग्रविक-सित ग्रौर ग्रादिम शक्ति के वाद है। ग्रसत् के 'ईश्वर' से प्रभावित होने पर उससे सर्वप्रथम विश्व-ग्रात्मा 'हिरण्यगर्भ' की उत्पत्ति होती है। सांख्यदर्शन का 'पुरुष' ईश्वर है जिसे ग्रनेक कर दिया गया है। हिरण्यगर्भ 'महान ग्रात्मा' है, जो 'ग्रव्यक्त' में से उभरता है। 'ग्रव्यक्त' ग्रादिम द्रव्य या 'त्राह्मणों' के जल या सांख्यदर्शन की 'प्रकृति' के समान है। हमें यहां पूर्ण निरपेक्ष, परमात्मा, मिलता है। परमात्मा ग्रनन्तविषयी के रूप में, ग्रनन्त विषय, जल, या 'प्रकृति' को देखता है। 'महान ग्रात्मा' ग्रनन्तविषयी ग्रौर ग्रनन्तविषय की इस ग्रन्योन्यित्रया का प्रथम फल है। ईश्वर, जो शाश्वत स्रष्टा है, मृष्टि के इस नाटक के बाद भी कायम रहता है। शंकर भगवद्गीता का ग्रपना भाष्य जिस श्लोक से ग्रारम्भ करते हैं उसका भाव यह है: ''नारायण ग्रव्यक्त से परे है। 'हिरण्यगर्भ' की उत्पत्ति ग्रव्यक्त से होती है। पृथ्वी ग्रपने सप्तद्वीपों सहित ग्रौर ग्रन्य सभी लोक हिरण्यगर्भ में हैं।'' व्यक्त जगत् के

१. ''ईश्वर ने एक बार ब्रह्मा हिरण्यगर्भ की रचना की श्रौर उसे वेद प्रदान किए।''—ब्रह्मसत्र पर शांकरभाष्य, १. ४. १।

२. १०. १२१. १।

३. ३. १०. ११ ; ६. ७. = ; और देखें कौषीतिक उ०, १. ७।

नाम ग्रीर रूप हिरण्यगर्भ में उसी तरह छिपे हैं जैसेकि भावी वृक्ष बीज में छिपा होता है।

'हिरण्यगर्भ' पाश्चात्य विचारधारा के 'लोगस' शब्द की तरह है। प्लेटो के लिए 'लोगस' ग्रादर्शरूप विचार था। स्टोइक सम्प्रदाय वालों के लिए वह विवेक का तत्त्व है, जो भौतिक द्रव्य को द्रुत गित से चलाता है ग्रौर ग्रनुप्राणित करता है। फिलो दिव्य 'लोगस' को 'प्रथमजात पुत्र', 'ग्रादर्शरूप मनुष्य', 'ईश्वर का विम्व' ग्रौर 'जिसमें से जगत् की मृष्टि हुई' कहता है। 'लोगस', विवेक, 'शब्द ग्रारम्भ में था ग्रौर शब्द मांस बन गया।" यूनानी नाम 'लोगस' का ग्रथं विवेक ग्रौर शब्द, दोनों है। शब्द दैवी इच्छा के कार्य का संकेत है। शब्द स्वभाव की सिकिय ग्रिमिव्यक्ति है। देवी प्रज्ञा या विवेक की धारणा ग्रौर ईश्वर के शब्द में ग्रन्तर यह है कि द्वितीय परमेश्वर की इच्छा का प्रतीक है। वाक् ब्रह्म है।' वाक्, शब्द, प्रज्ञा को ऋग्वेद में सर्वज्ञ बताया गया है। ऋत की प्रथम सन्तान वाक् है। 'यावद् ब्रह्म तिष्ठित तावती वाक्।' 'लोगस' की घारणा हिरण्य-गर्भ की तरह पुरुषविध की गई है। 'वह प्रकाश मनुष्यों का प्रकाश था।' 'लोगस मांस बन गया।'

परमेश्वर की कल्पना ग्राम तौर पर प्रकाश के रूप में की गई है—'ज्योतिषां ज्योतिः', प्रकाशों का प्रकाश । प्रकाश संप्रेषणा का तत्त्व है। हिरण्यगर्भ ग्रांगिक रूप से जगत् से बंधा है। वह स्वयं सृष्ट (रचा हुग्रा) है, सृष्टि में सबसे पहले जन्मा है, इसलिए समस्त सृष्टि की जो नियित है, ग्रंत में वही उसकी भी नियित है। परन्तु ईश्वर विश्व-ग्रात्मा से पूर्ववर्ती है। परन्तु ईश्वर विश्व-ग्रात्मा से पूर्ववर्ती है। परन्तु ईश्वर विश्व-ग्रात्मा से पूर्ववर्ती है। प्रक्रिया का तत्त्व ईश्वर पर

१. १. ४१४ । २. १. ४११ । ३. १.६ ।

४. २. २२५। ५. ऋग्वेद, १ ३. २१।

६. श्रथर्ववेद, २. १. ४। देखें, मेरीला फॉक रचित 'नामरूप एएड धर्मरूप' (१९४३), अभ्याय १।

७. ऋग्वेद, १०. ११४. = ।

प्त. जॉन, १. ४. ४। देखें, बी॰ एफ॰ वैस्टकॉट रिचत 'द गॉस्पेल एकॉर्डिंग टु सेंट जॉन' (१८८६), पृष्ठ १७।

६. "जब सभी चीजें उसके अधीन हैं तो स्वयं 'पुत्र' भी उसके अधीन होगा जिसने सभी चीजें अपने अधीन रखी हैं, ताकि ईश्वर हरएक के लिए हर चीज हो सके।"—१५.२८।

१०. तुलना करें, ''पर्वतों के पैदा किए जाने और इस पृथ्वी और इस संसार तक के बनाए जाने से भी पहले से, तुम अनादि काल से ईश्वर हो और अनन्त संसार हो।'' देखें हैं बृस, १. १०-१३।

रिलिजिश्रो मेडिसी-"ईसा का यह वचन है कि अबाहम से भी पहले से मैं हूं।

लागू होता है। वह जहां ग्रलौकिक की ग्रभिव्यक्ति है, वहां लौकिक भी है। ईश्वर लौकिक हिरण्यगर्भ में कार्य करता है। रामानुज, जो ईश्वर को सभी जगत्-व्यापारों से ऊपर, सर्वोच्च, ग्रनुभवातीत सत्य के रूप में देखते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि का स्रष्टा मानते हैं, जो ईश्वर की ग्रोर से ग्रौर उसके ग्रादेश पर निम्नतर जगत् की रचना करता है।

सृष्टि जैसी है वैसी क्यों है, ग्रौर तरह की क्यों नहीं है ? वहां यह चीज क्यों है, कोई ग्रौर चीज क्यों नहीं है ? इसका कारण दैवी इच्छा में ढूंढ़ा गया है। यह विञ्व ग्रौर इसकी नियंत्रक शक्ति परमेश्वर की ग्रभिव्यक्तियां हैं । विश्व-ग्रात्मा ग्रौर विश्व का जहां ग्रांगिक सम्बन्ध है ग्रौर वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं, वहां परमेश्वर ग्रौर विश्व में इस तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इसका ग्रर्थ ग्रसीम को सीमित के ग्रधीन करना होगा। व्हाइटहेड की भाषा में वह सम्बन्ध एक 'संयोग' है । 'संयोग' शब्द में दो विभिन्न विचारों की घ्वनि है (१) दिव्य सृजनात्मकता इस जगत् से इस तरह से नहीं वंघी है कि जगत् में जो परिवर्तन होते हैं उनसे दिव्य की ग्रखंडता भी प्रभावित हो । (२) जगत् दिव्य तत्त्व की एक संयोगघटित स्रभिव्यक्ति है । सृजनात्मकता स्रपने को इसी विशिष्ट रूप में ग्रभिव्यक्त करने को बाध्य नहीं है। यदि चुनाव ग्रावश्यक हो तो वह स्वतंत्र नहीं रहेगी। सृष्टि दिव्य मानस की स्वतंत्र ग्रभिव्यक्ति, 'इच्छामात्रम्' है। जगत् 'हिरण्यगर्भ' की स्रभिन्यक्ति स्रौर ईश्वर की रचना है। जगत् ईश्वर का स्वतंत्र श्रात्मसंकल्प है। श्रात्मसंकल्प ग्रौर श्रात्माभिव्यक्ति की शक्ति ईश्वर से सम्बन्ध रखती है। वह ग्रपने-ग्राप नहीं है। उसका सम्बन्ध उस पूर्ण निरपेक्ष से है जो सभी सम्भावनास्रों का घर है, स्रौर उसकी मृजनात्मक शक्ति द्वारा इनमें से एक सम्भावना परिपूर्ति के लिए चुन ली जाती है। ग्रभिव्यक्ति की शक्ति सत् के लिए विरोधी नहीं है । वह उसमें बाहर से प्रवेश नहीं करती । वह सत् के भीतर है, उसमें अन्तर्निहित है। वह सिकय या निष्किय हो सकती है। इस प्रकार हम एक पूर्ण निरपेक्ष, 'ब्रह्म'—'ईश्वर' की कल्पना पर पहुंचते हैं। इनमें से पहला नाम जहां ग्रसीम सत् ग्रौर सम्भावना का सूचक है, वहां दूसरा सृजनात्मक स्वतंत्रता का संकेत करता है। विरपेक्ष ब्रह्म, जो पूर्ण है, ग्रसीम है, जिसे किसी भी चीज पर यह बात यदि में अपने बारे में कहूं तो भी यह किसी अर्थ में सच होगी। क्योंकि में न केवल अपने से विलेक आदम से भी पहले था, यानी ईश्वर के विचार में । और उस धर्मसभाका यह आदेश अनादिकाल से चला आ रहाहै। और इस अर्थ में, में कहता हूं, यह जगत सुब्टि से पहले था, श्रीर अपने श्रारम्भ होने से पहले समाप्त हो गया था।"

१. तास्रो धर्म के 'तास्रो ती चिंग' में 'तास्रो', जिसका शाब्दिक ऋर्थ 'मार्ग' है,

की आवश्यकता और इच्छा नहीं है, आखिर वाहर जगत् में क्यों आता है ? वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। उसमें यह क्षमता हो सकती है, पर वह इससे बंधा नहीं है, बाध्य नहीं है। वह गित करने या न करने को, अपने को आकारों में फेंकने या निराकार रहने को स्वतंत्र है। यदि वह अपनी मृजनात्मक शक्ति को फिर भी प्रयोग में लाता है, तो अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारए।

ईश्वर में हमें दो तत्त्व मिलते हैं, शिव ग्रौर शक्ति। दूसरेतत्त्व के द्वारा सर्वोच्च, जो ग्रपरिमित ग्रौर ग्रपरिमेय है, परिमित ग्रौर निर्धारित वन जाता है। ग्रपरिवर्तनीय सत् ग्रनन्त उर्वरता वन जाता है। विशुद्ध सत्, जो ब्रह्माण्ड के ग्रस्तित्व का स्वतंत्र ग्राधार ग्रौर ग्रवलम्ब है, हमें ग्रनुभव होनेवाला पूर्ण नहीं है। निरपेक्ष ग्रौर विश्व-ग्रात्मा के बीच सृजनात्मक चेतना है। वह 'प्रज्ञानघन' या सत्य-चेतना है। यदि 'सत्' ग्रादिसत्ता को उसकी ग्रिमन्न एकता में सूचित करता है, तो 'सत्य' ग्रपनी मिन्नताग्रों में व्याप्त वही सत्ता है। यदि निरपेक्ष ऐसी विशुद्ध एकता है जिसमें किसी भी तरह का प्रसार या भेद नहीं है, तो ईश्वर वह सृजनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा लोक ग्रस्तित्व में ग्राते हैं। निरपेक्ष ग्रपनी ग्रादि शांत मुद्रा से बाहर ग्रा गया है ग्रौर ज्ञान-संकल्प वन गया है। वह सर्व-निर्णायक तत्त्व है। ईश्वर ग्रौर सप्टा के रूप में वह कार्यरत निरपेक्ष है। निरपेक्ष जहां देशहीन, कालहीन क्षमता है, वहां ईश्वर विराट ग्रात्मचेतना है जो प्रत्येक सम्भावना की धारणा ग्रौर बोध रखती है। व

ब्रह्म मात्र एक वैशिष्ट्यहीन निरपेक्ष नहीं है। वह यह समस्त जगत् है। वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। क्वेताक्वतर उपनिषद् कहती है कि ब्रह्म पशु है, पक्षी है, कृमि है, जर्जर दृद्ध है, वालक है, वालिका है। ब्रह्म जगत् को

निरपेक्त, दिन्य श्राधार के लिए प्रयुक्त होता है श्रीर 'ती' शक्ति के लिए, दिन्य संभा-वनाओं के उद्धाटन के लिए प्रयुक्त होता है। श्रीर तुलना करें 'तथता' अर्थात् विरोधता श्रीर 'श्रालयविज्ञान' श्रर्थात् सभीको यहण करनेवाली चेतना से।

रे. एकहार्ट कहते हैं: ''ईशवर और ईशवरत्व इतने भिन्न हैं जितने कि स्वर्ग और पृथ्वी ''ईशवर बनता है और मिटता है।'' 'ईशवरत्व में सब एक है, और उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ईशवर कार्य करता है, पर ईशवरत्व कार्य नहीं करता। उसके लिए करने को कोई कार्य नहीं है और उसमें कोई कार्य नहीं होता। कार्य के विषय में उसने कभी भी कुछ नहीं सोचा। ईशवर और ईशवरत्व उसी तरह से भिन्न हैं जैसे कार्य करना और कार्यन करना। ''जब में आधार में, गहराई में, ईशवरत्व के प्रवाह और सोते में आजंगा, तो कोई भी मुमसे यह नहीं पूछेगा कि में कहां से आया हूं या कहां जाऊंगा। तब कोई भी मेरा अभाव अनुभव नहीं करेगा। ईशवर तब गायव हो जाता है। ''—सर्मन ४६, 'ईवन्स' श्रंग्रेजी अनुवाद।

ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना मानवीय लीकों पर नहीं करनी चाहिए। उसे एक विराट पुरुष के रूप में नहीं सोचना चाहिए। दिव्य में हमें मानवीय गुगा, जैसेकि वे हमें ज्ञात हैं, ग्रारोपित नहीं करने चाहिएं। दे हमारे पास ग्रव (१) निरपेक्ष ब्रह्म है, (२) मुजनात्मक शक्ति के रूप में ईश्वर है, ग्रीर (३) इस जगत् में व्याप्त ईश्वर है। इन्हें पृथक् सत्ताएं नहीं समभना चाहिए। इन्हें इस कम में तर्कसंगत प्राथमिकता की दृष्टि से रखा गया है। निरपेक्ष ब्रह्म ग्रपनी तमाम संभावनाग्रों सहित पहले होना चाहिए, उसके बाद ही दिव्य मुजनात्मकता उनमें से एक को चुन सकती है। ग्रीर दिव्य चुनाव पहले होना चाहिए, उसके बाद ही इस जगत् में व्याप्त दिव्य हो सकता है। यह एक तर्कसंगत ग्रनुकम है, भौतिक ग्रनुकम नहीं है। विश्व के होने से पहले विश्व-ग्रात्मा ग्रवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार हमें सत्य की चार मुद्राएं या स्थितियां मिलती हैं: (१) निरपेक्ष, 'ब्रह्म', (२) मुजनात्मक शक्ति, 'ईश्वर', (३) विश्व-ग्रात्मा, 'हिरण्यगर्भ', ग्रौर (४) जगत्।

१. न्यायसुधा, पृष्ठ १२४ ।

२. एक्विनस कहते हैं: "ईश्वर और अन्य सत्ताओं के विषय में जो एक जैसी वार्ते कही जाती हैं, वे न तो बिलकुल समान अर्थ में कही गई होती हैं और न सर्वधा विभिन्न अर्थ में ही कही गई होती हैं। वे उपमा के रूप में कही गई होती हैं।" 'सम्मा कोएप्रा जेंटिलस' २४। ईश्वर अच्छा या प्रिय मानवीय अर्थ में नहीं है। "क्यों कि ईश्वर के मन को किसने जाना है?"—'रोमन्स' ११. २४। ईश्वर पुरुषविध है, परन्तु जैसाक कार्ल बार्ध ने कहा है, "पुरुषविध एक अज्ञेय ढंग से है, क्यों कि उसके व्यक्तित्व की धारणा व्यक्तित्व-सम्बन्धी हमारे सभी विचारों को अतिक्रमण कर जाती है। ऐसा इसलिए है कि वह और केवल वही एक सच्चा, वास्तविक और असली पुरुष है। जब हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी शक्तित के अनुरूप और व्यक्तित्व की अपनी धारणा के अनुसार ईश्वर की कल्पना करने की कोशिश करते हैं, तो हम ईश्वर की प्रतिमा बना देते हैं।"—'द नौलेज ऑव गॉड एण्ड द सर्विस ऑव गॉड' (१६३८), पृष्ठ ३१ और उससे आगे।

हिन्दू विचारक परम सत्य के ग्रखंड स्वरूप की इसी तरह व्याख्या करते हैं। माण्डूक्य उपनिषद् कहती है कि ब्रह्म 'चतुष्पात्', चार पैरों वाला है ग्रौर उसके चार तत्त्व 'ब्रह्म', 'ईश्वर', 'हिरण्यगर्म' ग्रौर 'विराज' हैं।

१. प्लोटिनस में हमें एक ऐसी ही योजना मिलती है। (१) केवल एक, श्रकृत्रिम, निरपेत्त । संत वेसिल के अनुयायियों का सत्ता से परे ईश्वर । एकहार्ट का ईश्वरत्व, जिसका केवल नकारात्मक शब्दों में ही संकेत दिया जा सकता है। हम उसके श्रस्तित्व तक की पुष्टि नहीं कर सकते, यद्यपि वह श्रस्तित्वहीन नहीं है। उसकी श्रनुभव के विषयी या विषय के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें विषयी श्रीर विषय एकाकार हैं । वह विशुद्ध ऋवेयिक्तिक ऋनुभव है या समस्त ऋनुभव का श्राधार हैं। वह विशुद्ध चेतना हैं, श्रवर्णनीय और श्रस्तित्व से परे है। वह श्रादिकारण नहीं है, सध्टा ईश्वर नहीं है। वह कारण केवल इस अर्थ में है कि वह सर्वत्र है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं था। (२) 'नाउस'। बुद्धिगम्य जगत् जिसे प्लोटिनस एक— श्रनेक कहता है, प्लेटो के रूपों या मूलादशों का जगत्। केवल विचार या 'दिन्य विचारक' द्वारा सोची गई चीजें नहीं, केवल निष्क्रिय मूलादर्शरूप चित्र नहीं। वे दिव्य मानस के अन्दर की सिक्रय रानितयां हैं। वह पुरुषविध ईश्वर है। एकता को विविधता से पृथक् नहीं किया जा सकता। श्रमिन्यंजक किया का पूर्णतम रूप है, विचार या वोधप्रक्रिया, 'विज्ञान', दिब्य प्रज्ञा, अथम विचारक और विचार, पुरुपविध ईश्वर, विश्व-प्रज्ञा । अज्ञेय निरपेज्ञ का सम्बन्ध हमसे दिव्य प्रज्ञा के माध्यम से है। प्लौटिनस का यह प्रज्ञातत्त्व उपनिषदों का 'ईश्वर' है। यह विश्वप्रद्भा बहुविध संसार को सम्भव बनाती है। प्लौटि-नस के लिए यह तत्त्व दिन्य विचारों या प्लेटो के 'विचारों' की समध्टि है। ये विचार वास्तविक सत्ताएं, शवितयां हैं । निम्नतर चेत्रों में जितना भी श्रस्तित्व है ये उसके मूल, मूला-दर्श, बौद्धिक रूप हैं। भौतिक सत्ता की निम्नतम चरम सीमा या दृश्य जगत् के सत्ता के निम्नतम रूपों तक अस्तित्व की जितनी भी अवस्थाएं हैं, वे सब आदर्श रूप से दिन्य विचारों के इस चेत्र में उपस्थित हैं। इस दिव्य प्रज्ञातत्त्व में सत् श्रसत् दोनों हैं। प्लौटि-नस के अनुसार इसके दो कार्य हैं - ऊपर की ओर उस एक का ध्यान और नीचे की ओर प्रजनन । (३) एक और अनेक । सबकी श्रात्मा तीसरा तत्त्व है, जो भौतिक जगत् को दिब्य विचारों, दिब्य मानस में एकत्रित विचारों के नमूने पर वनाता है। यह ब्यवस्थित विश्व का नित्य कारण है, स्रष्टा है और इसलिए जगत् का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। ईश्वर को जगत् श्रौर उसके स्रष्टाया रचयितासे पृथक् मानागयाहै। ईश्वर-सम्बन्धी मानव-विचार इसके चहुं त्रोर केन्द्रित हैं । प्लौटिनस इन्द्रियब्राह्य जगत् को सीधा बुद्धि-गम्य जगत् से निकला नहीं मानता । वह विश्व-श्रात्मा, नव-प्लेटोवादियों की 'त्रयी' के तृतीय पुरुष की उपज या रचना है, जबकि 'त्रयी' स्वयं बुद्धिगम्य जगत्—'नाउस' में से निकली है। हमारी त्रात्माएं विश्व-त्रात्मा के श्रंश हें या उसमें से निकली हैं। ये तीन तत्त्व सामूहिक रूप से, प्लौटिनस के अनुसार, एक अनुभवातीत सत्ता बनते हैं। सर्व-श्रात्मा दिव्य की शक्ति की श्रभिव्यक्ति है, जैसेकि प्रज्ञा-तत्त्व ईश्वरत्व के चिन्तन या

तैत्तिरीय उपनिषद् के चतुर्थं ग्रनुभाग में 'त्रिसुपर्ण' की कल्पना विकसित की गई है। ब्रह्म की एक नीड़ के रूप में कल्पना की गई है, जिसमें से तीन पक्षी बाहर म्राए हैं --- 'विराज', 'हिरण्यगर्भ' ग्रौर 'ईश्वर'। निरपेक्ष की, जब जैसाकि वह ग्रपने-म्रापमें है, हर तरह के सृजन से स्वतन्त्र, कल्पना की जाती है, तो वह 'ब्रह्म' कहलाता है। जब उसे इस रूप में सोचा जाता है कि उसने ग्रपने-ग्रापको विश्व में व्यक्त किया है, तो वह 'विराज' कहलाता है । जब उसे उस ग्रात्मा के रूप में सोचा जाता है जो विश्व में सर्वत्र गतिशील है, तो वह 'हिरण्यगर्भ' कहलाता है। जब उसकी विश्व के स्रष्टा, रक्षक ग्रौर संहारक पुरुषविध ईश्वर के रूप में कल्पना की जाती है, तो वह 'ईश्वर' कहलाता है। ईश्वर के इन तीन कार्यों को जब हम पृथक्-पृथक् लेते हैं तो वह 'ब्रह्मा', 'विष्णु' ग्रौर 'शिव' बन जाता है। सत्य इन सबका जोड़ नहीं है। वह एक ग्रवर्णनीय एकता है जिसमें ये घारणा-सम्बन्धी भेद किए गए हैं। ये चार प्रकार हमारी मानसिक दृष्टि के लिए हैं, जो केवल ऊपरी तौर पर ही पृथक् किए जा सकते हैं। यदि हम सत्य को सत् की किसी एक निर्धा-रित की जा सकनेवाली स्थिति के समान मान लेते हैं, चाहे वह स्थिति कितनी ही शुद्ध श्रीर पूर्ण क्यों न हो, तो हम एकता को मंग करते हैं ग्रीर ग्रविभाज्य को विभाजित करते हैं । ये विभिन्न दृष्टिकोगा एक-दूसरे से संगति रखते हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं ग्रौर जीवन तथा विश्व के एक सर्वांगीएा पर्यवेक्षरा के लिए सबके सव ग्रावश्यक हैं। यदि हम इन्हें एकत्रित रख सकें तो उन परस्पर-विरोधी मतों में जिनपर भारतीय वेदान्त के कुछ संप्रदाय ऐकान्तिक जोर देते हैं, सामंजस्य स्थापित हो जाएगा।

निरपेक्ष सत् कोई ऐसा विद्यमान गुण नहीं है जो हमें चीजों में मिल सके।
वह चिन्तन का विषय या उत्पादन का परिणाम नहीं है। जो चीजें हैं वह उनका
बिल्कुल उलट है ग्रौर उनसे मूलत: भिन्न है, जैसेकि ग्रनस्तित्व ग्रपने तरीके से होता
है। उसे केवल नकारात्मक शब्दों में या उपमा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वह
वह है जिसके पास से हमारी वाणी ग्रौर मन, उसकी पूर्णता को ग्रहण न कर सकने
के कारण, लौट ग्राते हैं। वह वह है जिसे मनुष्य की जिह्वा ठीक-ठीक व्यक्त नहीं
कर सकती ग्रौर मानवबुद्धि ठीक-ठीक सोच नहीं सकती। ब्रह्मसूत्र पर ग्रपने

संदर्शन की श्रभिव्यक्ति है । (४) केवल श्रनेक । यह विश्व-रारीर, रूपढ़ीन भौतिक जगत् है । यह प्रकटरूप की संभावना है ।

१. श्रीर देखें पैङ्गल उ०।

२. तैत्तिरीय उ०, २. ४ ; श्रीर देखें केन उ०, १. ३, २. ३ ; कठ उ०, १. २७।

३. बहास्त्र पर शांकरभाष्य, ३. २. १७।

भाष्य में शंकर ने उपनिषद् के एक पाठ का उल्लेख किया है जो इस समय उप-लब्ध किसी भी उपनिषद् में मिलता नहीं है। बाष्किल ने बाह्व से जब ब्रह्म के स्वरूप की ब्याख्या करने के लिए कहा तो वे कुछ नहीं बोले। उसने प्रार्थना की, "ग्रार्य, मुफ्ते समफाएं।" ग्राचार्य मौन रहे। उसने जब दूसरी ग्रौर तीसरी बार यही बात कही तो उन्होंने कहा, "मैं तो समक्षा रहा हूं, पर तुम समक्ष नहीं रहे हो। यह ग्रात्मा मौन है।"

हम निरपेक्ष को केवल नकारात्मक शब्दों में ही व्यक्त कर सकते हैं। प्लौटिनस के शब्दों में, "हम यह कहते हैं कि वह क्या नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि वह क्या है।" निरपेक्ष का निरूपण नहीं हो सकता। वह बौद्धों की 'शून्यता' है। "वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, लघु नहीं है, दीर्घ नहीं है, दीप्त नहीं है, छाया-मय नहीं है, ग्रन्थकारमय नहीं है, संलग्न नहीं है। उसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, नेत्र नहीं हैं, कान नहीं हैं, वाणी नहीं है, श्वास नहीं है, मुख नहीं है। वह न ग्रन्तस्थ है ग्रौर न बाह्य है। न वह किसीका उपभोग करता है ग्रौर न उसका ही कोई उपभोग करता है।" उसका सही-सही नामकरण नहीं हो सकता। किसी भी

१. 'उपशान्तोऽयमात्मा'। तुलना करें इस माध्यमिक मत से — 'परमार्थतस्तु श्रार्याणां तूष्णीम्भाव एव'।

''केवल तभी तुम उसे देखोगे जब उसके विषय में बोल नहीं सकोगे, क्योंकि उसका ज्ञान गहरा मौन श्रौर सभी इन्द्रियों का दमन है।''—हर्मस ट्रिप्मेगिस्टस, १०. ५।

२. देखें, बृहद् उ०, २. ५. ५; श्रोर देखें; २. ३. ६; ३. ६. २६; ४. २. ४; ४. ४. २२; ४. ५. १५। मांडूक्य उ०, ७। बुद्ध, श्रमरकोश के श्रनुसार, श्रद्धयवादी है। -१. १. १४।

"कोई ऐसी चीज थी जो निराकार पर पूर्ण थी, स्वर्ग श्रोर पृथ्वी से पहले जिसका श्रस्तत्व था, जो राव्दरहित थी, द्रव्यरहित थी, जो किसीपर निर्भर नहीं थी, श्रपरिवर्तनशील थी, जो सर्वव्यापक थी, श्रज्ञय थी, उसे श्राकाश के नीचे विद्यमान सभी चीजों की जननी कहा जा सकता है, उसका सही नाम हमें शात नहीं, हमने उसका कित्पत नाम 'ताश्रो' रखा है।"

— 'तात्रो ती चिंग', २५ ए० वेली का ब्रंग्रेजी अनुवाद 'द वे एएड इट्स पावर' (१६३४)। प्लेटो का कहना है कि विश्व का अथाह आधार, निरपेच, 'सत्त्व और सत्य से परे' है। प्लौटिनस उस 'एक' की चरम अनुभवातीतता का इस प्रकार वर्षान करता है : तरह के वर्णन से वह कुछ चीज बन जाता है, जबकि वह चीजों में से कुछ भी नहीं है। वह अद्वैत है। द्वैत को वह स्वीकार नहीं करता। परन्तु इसका अर्थ यह

"क्यों कि उस 'एक' की प्रकृति या देवकाया समस्त की जननी हैं; इसलिए वह स्वयं समस्त की चीजों में से कोई नहीं हो सकता। वह कोई चीज नहीं हैं। उसमें गुण या पिरमाण नहीं हैं। वह कोई वौद्धिक तत्त्व नहीं हैं, आत्मा नहीं हैं। वह न गतिशील हैं, न स्थिर है। वह देश और काल से बाहर है। तात्त्विक रूप से उसका रूप श्रद्धितीय है या उसका कोई रूप ही नहीं हैं, क्यों कि वह रूप से पूर्ववर्ती हैं; जैसे कि वह गति और स्थिरता से पूर्ववर्ती हैं। ये सब पदार्थ-मेद केवल श्रस्तित्व के चेत्र में ही होते हैं और उस विविधता की रचना करते हैं जो निम्नतर चेत्र की विशेषता है।"—'एन्नीड्स', ६. ६. ३। "यह श्राश्चर्य, यह एक, जिसे वस्तुतः कोई नाम नहीं दिया जा सकता।" वही, ६. ६. ६ ४।

"हमारा मार्ग तव हमें झान के परे ले जाता है। एकता से तब कहीं भटकना नहीं चाहिए। झान ग्रोर श्रेय सबको एक तरफ छोड़ देना चाहिए। चिन्तन के प्रत्येक विषय से उच्चतम तक से हमें त्रागे जाना चाहिए क्योंकि जितना कुछ श्रच्छा है वह इसके बाद का है। "निःसंदेह हमें देखने की बात नहीं करनी चाहिए। परंतु, द्वेत की भाषा में, देखे हुए श्रोर देखनेवाले के विषय में, बोले बिना हमारा काम नहीं चलता, जबिक साहस के साथ एकता की निष्पत्ति की बात की जानी चाहिए। इसे देखने में हमारे सामने न तो कोई चीज होती हैं श्रोर न हमें कोई भेद नजर श्राता है। वहां कोई द्वेत नहीं है। मनुष्य बदल जाता है न उसका श्रपनापन रहता है, श्रीर न श्रपने से संबन्ध रहता है। वह सर्वोच्च में मिल जाता है, उसमें छूव जाता है उसके साथ एकाकार हो जाता है। द्वेत केवल वियोग में है। इसीलिए इस संदर्शन के विषय में कुछ बताया नहीं जा सकता। हम सर्वोच्च को उसका वर्णन करने के लिए श्रलग नहीं कर सकते। यदि हमें कोई चीज इस तरह श्रलग दिखाई दी है, तो हमें सर्वोच्च की प्राप्ति नहीं हुई है।" —'एन्नीड्स', ६. १. ४ श्रीर १०।

स्यूडो-डिक्रोनीसियस, जिनके वचन कभी लगभग पोप के संदेश की तरह प्रामा-एक माने जाते थे, कहते हैं: ''ईश्वर की स्तुति के लिए उसपर कुछ आरोपित करने से श्रच्छा यह है कि उसमें से कुछ हटा लिया जाए। विशेष से सामान्य की श्रोर ऊपर उठते हुए हम सभी कुछ उसमें से हटा लेते हैं, जिससे कि सभी क्षेय चीजों के भीतर श्रोर नीचे जो श्रज्ञेय छिपा है उसे हम श्रनावृत रूप से जान सकें। श्रोर तब हमें श्रस्तित्व से परे का वह श्रंथकार दिखाई देता है जो समस्त प्राकृतिक प्रकाश के नीचे छिपा है।''

चुत्राङ त्ज् का श्रसीम जगत् का दृष्टिकोण इस प्रकार है: "कुएं के मेंडक को संकीर्ण चेत्र के प्राणी को न्तुम यह समका नहीं सकते कि समुद्र क्या होता है। टिड्डे को मोसमी जीव को —तुम यह समका नहीं सकते कि वर्फ क्या होती है। पांडित्याभिमानी को नहीं तही सीमित दृष्टिकोण वाले को नतुम यह समका नहीं सकते कि 'तान्रो' क्या होता है।"—वैली: 'श्री वेज श्रॉव थॉट इन एंश्येंट चाइना' (१६३६), पृ० ४४ – ४६। एच० ए० गाइल्स: 'चुत्राङ त्जू, मिस्टिक मौरलिस्ट एएड सोशल रिफार्मर' (१६२६) श्रध्याय १८।

नहीं है कि निरपेक्ष ग्रसत् है। इसका ग्रर्थ केवल यह है कि निरपेक्ष में सब कुछ ग्रा जाता है ग्रीर उसके बाहर कुछ नहीं है।

नकारात्मक लक्षणों से हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि ब्रह्म ग्रसत्ता है। वह जहां ग्रनुभवातीत है, वहां यह समूचा ग्रनुभूत जगत् उसमें ग्रन्तभू त है। निरपेक्ष के लिए यह कहा गया है कि वह प्रकाण ग्रौर ग्रप्रकाण, इच्छा ग्रौर ग्रिनच्छा, कोध ग्रौर ग्रकोध, नियम ग्रौर ग्रनियम — दोनों से पूर्ण है। वह वस्तुत: निकट को ग्रौर दूर को, इसको ग्रौर उसको — सबको भरे हुए है। विकारात्मक ग्रौर निश्चयात्मक चित्रण सत्ता की ग्रसंदिग्यता की पुष्टि के लिए दिए गए हैं।

ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती, इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि उसका अपना कोई मूलभूत स्वरूप नहीं है। हम उसकी व्याख्या उसके गौण लक्ष्मणों से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सम्बन्ध उसके मूलतत्त्व से नहीं है। ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि बिना किसी वर्णन के उसके स्वरूप की छान-बीन नहीं की जा सकती, इसलिए उसका स्वरूप 'सत्' अर्थात् सत्ता, 'चित्' अर्थात्

> त्र्यानन्दिगिरि कठ उपनिषद का श्रपना भाष्य इस श्लोक से श्रारम्भ करते हैं : धर्माधर्माद्यसंस्रष्टं कार्यकार्यवर्जितम् । कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम् ॥

पॉल एक ऐसे संदर्शन का उल्लेख करते हैं जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता और उन्होंने ऐसे शब्द सुने थे जो दोहराए नहीं जा सकते। —२ कोरिन्थियन्स १२ और उससे आगे। तुलना करें 'ग्रेगरी आॅव न्यासा' के देवगीत से, "तुम समस्त अस्तित्व से पूर्णतया परे हो।" "हे प्रभु, मेरे ईश्वर, अपने भक्तों के सहायक, में तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर देख रहा हूं, श्रौर में नहीं जानता कि में क्या देख रहा हूं, क्यों कि में कोई भी ऐसी चीज नहीं देख रहा जो चचुयाहा हो। मैं केवल इतना जानता हूं कि जो कुछ में देख रहा हूं उसे जानता नहीं हूं और न कभी जान सकता हूं। में नहीं जानता कि तुम्हें क्या नाम दूं, क्योंकि में नहीं जानता कि तुम क्या हो। श्रौर यदि कोई मुक्तसे यह कहता है कि तुम्हें इस या उस नाम से पुकारा जाता है, तो इस तथ्य से ही कि उसने तुम्हें यह नाम दिया है मुक्ते यह जान लेना चाहिए कि यह तुम्हारा नाम नहीं है। जिस दीवार के पार में तुम्हें देख रहा हूं वहां नामों का सब अर्थ समाप्त हो जाता है ...। " निकोलस स्रॉव क्यूसा: 'द विजन स्रॉव गॉड', ई॰ टी॰ साल्टर कृत स्रंग्रेज़ी श्रनुवाद (१६२८), श्रध्याय १३। "किसी स्वयंभू या त्रयी द्वारा उस सर्वातिशयी पर-मेश्वर की सर्वातिशयी गुह्यता व्यक्त नहीं की जा सकती जो वैशिष्ट्य से परे हैं श्रीर श्रस्तित्व से परे हैं।" ''ईश्वर को उसकी महत्ता के कारण सही तौर पर यह कहा जा सकता है कि वह कुछ नहीं है।" —स्कौटस एरिजेना।

१. बृहद् उ॰, ४. ४. ५। ईश उ०, ४. ५। कठ उ०, १. २. २०–२१ ; १. ३. १५ ; २. ६. १७। मुख्डक उ॰, १. १.६ ; १.७। स्वेतास्वतर उ०, ५. ५–१०।

हैं । ग्रात्मसत्ता, ग्रात्मचेतना ग्रौर ग्रात्मानन्द एक हैं । वह पूर्ण सत्ता है जिसमें कोई ग्रनस्तित्व नहीं है। वह पूर्ण चेतना है जिसमें कोई जड़ता नहीं है। वह पूर्ण ग्रानन्द है जिसमें कोई दुःख या ग्रानन्द का ग्रमाव नहीं है । समस्त दुःख किसी दूसरे के, किसी बाधा के कारएा हैं। ग्रौर समस्त ग्रानन्द किसी रोक लीगई चीज की प्राप्ति से, बाधाग्रों पर काबूपाने, सीमा को पार कर लेने से पैदा होता है। यही ग्रानन्द सृजन में उमड़ता है । निरपेक्ष की ग्रात्माभिन्यक्ति, ग्रसंख्य लोकों की मृष्टि का कारएा भी ब्रह्म में ढूंढ़ा गया है । सभी चीजें, जिनका ग्रस्तित्व है, ग्रपने-ग्रपने रूप में ब्रह्म के 'सत्', 'चित्' ग्रौर 'ग्रानन्द' स्वरूप के कारएा हैं । सभी चीजें एक निर्विकार सत्ता की ऋकितयां हैं, ऋपरिवर्तनीय सत्य की परिवर्तनशील ऋमि-व्यक्तियां हैं। ब्रह्म को जगत् का कारण बताना उसकी 'तटस्थता' या नैमित्तिक विशेषता का उल्लेख करना है। <sup>२</sup> पारिभाषिक लक्षर्ण दोनों स्रवस्थास्रों में हमारी तार्किक स्रावश्यकतास्रों के कारएा हैं। विरपेक्ष को जब जगत् का स्राघार स्रौर स्पष्टीकरएा माना जाता है तो उसकी कल्पना सबके स्वामी, सर्वज्ञ ग्रौर सबके ग्रान्तरिक नियन्त्रक के रूप में की जाती है। ईश्वर सर्वत्र बाहर निकला हम्रा है 'स पर्यगात्'। क्वेताक्वतर उपनिषद् एक ईक्वर का उल्लेख करती है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जो सभी लोकों की रचना करता है, अपनी शक्तियों से उनका शासन करता है, तथा काल के ग्रंत में उन्हें फिर से लपेट लेता है। 'वह सभी चीजों में रहता है भीर फिर भी उनसे परे है। सर्वव्यापी म्रात्मा सूर्य की तरह है जो समस्त विश्व का नेत्र है ग्रीर जिसे हमारी टिष्ट के दोष छू नहीं पाते हैं। उसके लिए यह कहा जाता है कि वह सारे जगत में समाया हम्रा है ग्रीर

ये ब्रह्म के गुरा नहीं हैं, बिल्क ब्रह्म का स्वरूप हैं। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"
 इस श्रंश का भाष्य करते हुए शंकर लिखते हैं:

"सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः।"

- २. ''तटस्थत्वं च लच्चस्वरूपबहिभू तत्वम् ।''—'सिद्धान्तलेशसंग्रह' (कुम्भ-कोनम संस्करण), पृ० ५३ ।
- २. इन्हें किलपत कहा गया है, क्यों कि श्रद्धेत ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि वह इन गुणों को श्रन्तः करण के साथ श्रपने संसर्ग के कारण धारण करता है। ये श्रमिक्यिक्तियां एक श्रपूर्ण माध्यम में से होती हैं, इसलिए ये ब्रह्म का सीमित साचात्कार हैं।
  - ४. मांडूक्य उ०, ६। ५. ३. २. ३ ; ६. १-१२।
  - ६. बृहद् उ०, १. ४. ७ । श्वेताश्वतर उ०, २. १७ ।
  - ७. कठ उ०, २. ५. ११।

फिर भी उसकी सीमाग्रों से परे है। वस्तुत:, ईश्वर एक एकाकी वृक्ष की तरह स्वर्ग में ग्रचल स्थित है, ग्रौर फिर भी वह इस सारे जगत् में समाया हुग्रा है।

ब्रह्म ग्रपने-ग्रापमें ग्रौर ब्रह्म जगत् में, ग्रभिव्यक्ति से परे ग्रनुभवातीत ग्रौर ग्रभिव्यक्ति में ग्रनुभवातीत, निर्गुण ग्रौर सगुण में जो ग्रन्तर है, वह ऐकान्तिक नहीं है। दोनों एक ही सत्य के दो पक्षों की तरह हैं। सत्य साथ ही चरितार्थ भी हो रहा है।

छन्दोबद्ध उपनिषदों में, भगवद्गीता की तरह, पुरुषविध को अपुरुषविध से श्रेष्ठ कहा गया है। 'पुरुषान्न परं किञ्चित्'पुरुष से परे कुछ, नहीं है। ब्रह्मसूत्र के रचियता ब्रह्म में सगुए। और निर्गुण का भेद स्वीकार करते हैं, इसमें सन्देह है। निर्गुण ब्रह्म तक गुए। ते रिहत नहीं है। सूत्रकार अपुरुषविध और पुरुषविध में, अर्थात् ब्रह्म और ईश्वर में भेद करते हैं। इनमें दूसरा मनुष्य की कल्पना, या दुर्बल मन वालों के लिए की गई एक रियायत नहीं है। निराकार और साकार एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। साधक अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में इनमें से किसीको भी चुन सकता है। ब्रह्मसूत्र ३.३ में सूत्रकार यह कहते हैं कि 'अक्षर' पाठ, जिनमें कि ब्रह्म का वर्णन निषेधात्मक ढंग से 'नेति' 'नेति' कहकर किया गया है, 'ध्यान के लिए उपयोगी नहीं है'। के कहते हैं कि ब्रह्म जागरण, स्वप्न और निद्रा की विभिन्न अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म में परिवर्तन होते हैं, इस मत का खण्डन इस आधार पर किया गया है कि परिवर्तनों का सम्बन्ध उन प्रभावों से है जो ब्रह्म के आत्म-संगोपन के कारण होते हैं। बादरायण किसी दूसरे तत्त्व को सत्य नहीं मानते।

'हिरण्यगर्भ', विश्व-म्रात्मा दिन्य स्नष्टा है, इस विश्व में काम करनेवाला ईश्वर है। निरपेक्ष की एक निर्धारित सम्भावना इस जगत् में चरितार्थ हो रही है। उपनिषदों में 'ईश्वर' ग्रौर 'हिरण्यगर्भ', ईश्वर ग्रौर विश्व-ग्रात्मा के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया गया है। यदि विश्व-ग्रात्मा 'ईश्वर' में ग्राधारित नहीं है,

१. श्वेताश्वतर, ३. ६।

२. तुलना करें, एकहार्ट : ''ईश्वरत्व ने सब कुछ ईश्वर को दे दिया। ईश्वरत्व निर्धन है, नग्न है और खाली है मानो वह हो ही नहीं। उसके पास कुछ नहीं है, वह कोई इच्छा नहीं रखता, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह कोई कार्य नहीं करता, वह कुछ प्राप्त नहीं करता। कोष और नववध् ईश्वर में ही हैं, ईश्वरत्व तो रिक्त है मानो वह हो ही नहीं।''

३. कठ उ०, १. ३. ११। मुएडक उ०, २. १. १-२।

४. 'ब्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्' ३. ३. १४ ; श्रोर देखें, ३. ३. ३३ ।

यदि वह ऐकान्तिक रूप से लौकिक है, तो विश्वप्रिक्या के ग्रन्त के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। उपनिषद् जब यह कहते हैं कि व्यक्ति के ग्रहं का मूल ग्रात्मा में है, तो विश्व-ग्रात्मा को ईश्वर या ब्रह्म से ग्रसम्बद्ध मानना ग्रसंगत होगा ।<sup>9</sup> 'हिरण्यगर्भ, जिसमें समूचा विकास वीजरूप में है, जल पर कार्य करता है । जैसाकि हम पहले देख चुके हैं, जल एक प्राचीन बिम्ब है, जिसके द्वारा मानव-चिन्तनसृष्टि के विकास को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। जल ग्रारम्भ में शान्त है ग्रौर इसलिए लहरों या ग्राकारों से मुक्त है। पहला स्पन्दन, पहला संक्षोभ ग्राकार पैदा करता है ग्रौर सृष्टि का बीज है। दो का खेल सृष्टि का जीवन है। जब विकास पूर्ण हो जाता है, जो कुछ वीज में है वह जब प्रकट हो जाता है, तो जगत् सम्पूर्ण हो जाता है 'हिरण्यगर्भ' जगत् की रचना शाश्वत वेद के अनुसार करता है, जिसमें चीजों के सभी प्रकारों के मूल नमूने शाश्वत रूप से अन्तर्निहित हैं। मध्यकालीन पाक्चात्य शास्त्रवादियों का ईश्वर भी 'विचारों' के शाक्वत मूलादर्श के अनुसार ही रचना करता है, जिसे वह शाश्वत जगत् के रूप में शाश्वत रूप से ग्रपने पास रखता है। जितना कुछ भी ज्ञात ग्रीर ग्रभिहित है उस सबकी एकता ब्रह्म है। '' (हिरण्यगर्भ 'या 'ब्रह्मा' विश्व-ग्रात्मा' है ग्रौर वह जगत् के परि-वर्तनों से प्रभावित होता है। वह कार्य ब्रह्म है ग्रीर 'ईश्वर' से जो कारए। ब्रह्म है, पृथक् है। 'हिरण्यगर्भ' हर बार जगत के ग्रारम्भ में ग्राविर्भृत होता है ग्रौर हर बार जगत् के ग्रन्त में लूप्त हो जाता है। 'ईश्वर' इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता । शंकर ग्रौर रामानुज दोनों के लिए 'हिरण्यगर्भ' एक ग्रप्रधान ग्रौर रचे हुए

१. वेले एटनस, जिसका कार्यकाल १३०-१५० ई० माना जा सकता है, इसी तरह के विचार का उपदेश देता है। ग्रादितत्त 'गहन' (बाइथोस) है। उसके साथ एक विचार रहता था, जो 'लालित्य' भी कहलाता था (क्योंकि वह प्रतिबद्ध नहीं था) श्रोर 'मौन' भी कहलाता था (क्योंकि वह श्रपने श्रस्तित्व का कोई संकेत नहीं देता था)। प्रोफेसर वर्किट लिखते हैं: ''श्रथाह 'गहन' ने किसी प्रकार श्रपने ही विचार को उर्वर कर दिया श्रोर इस तरह मन ('नाउस') की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इसे श्रद्धितीय कहा गया था, पर इसका एक सापे चिक पच था जो सत्य कहलाता था ''नाउस', मन एक प्रज्ञावान बोध है, जिसका श्रनिवार्य प्रतिरूप सत्य हैं। क्योंकि यदि जानने के लिए कोई सत्य न हो तो प्रज्ञावान बोध भी नहीं हो सकता।''—'कैम्ब्रिज एंश्वेंट हिस्ट्री', खंड १२ (१६३६), प० ४७०।

एकहार्ट जब यह कहते हैं कि 'ईश्वर बनता है और मिटता है', तो उनका आशय वहां विश्व-आत्मा से हैं, परमेश्वर से नहीं हैं।

२. बृहद् उ०, १. ५. १७।

३. विश्व-भात्मा के रूप में त्रात्मा के लिए देखें त्रथर्ववेद, १०. ८. ४४।

स्रष्टा की स्थित रखता है। 'ईश्वर' शाश्वत है ग्रीर वह उत्पन्न होते ग्रीर मिटते जगतों के इस खेल में शामिल नहीं होता, बिल्क उसका निर्देशन करता है ग्रीर स्वयं ग्रनुभवातीत रूप से ग्रनादिकाल से विद्यमान है। वैदिक देवता 'ईश्वर' के ग्रघीन हैं ग्रीर जगत् के निर्माण ग्रीर नियन्त्रण में उनकी स्थिति ईश्वर की नुलना में वही है जोकि पाश्चात्य शास्त्रवादियों ग्रीर दांते के स्वर्गीय धर्मशासन में दैवी शक्तियों ग्रीर निर्देशकों की है।

इस प्रकार हमें एक पूर्ण के चार पक्ष मिलते हैं: (१) अनुभवातीत सर्व-व्यापी सत्, जो किसी भी मूर्तसत्ता से पूर्ववर्ती है; (२) समस्त विभिन्नता का कारणरूप तत्त्व; (३) जगत् का अन्तरतम सार; और (४) व्यक्त जगत्। ये साथ-साथ रहनेवाली मुद्राएं हैं, वैकल्पिक मुद्राएं नहीं हैं जिनमें या तो निष्क्रिय ब्रह्म हो, या स्रष्टा ईश्वर ही हो। एक ही सत्य के ये समकालीन पक्ष हैं।

### 99

## परम सत्य : आत्मा

'श्रात्मा' शब्द 'श्रन्', श्वास लेना, धातु से बना है। यह जीवन का श्वास है। धीरे-धीरे इसके ग्रर्थ का विस्तार होता गया श्रीर इससे जीवन, श्रात्मा, श्रात्म या व्यक्ति की मूलसत्ता का बोध होने लगा। शंकर 'श्रात्मा' शब्द को उस धातु से बना मानते हैं जिसका श्रर्थ प्राप्त करना, खाना या उपभोग करना या सबमें व्याप्त होना होता है। श्रात्मा मनुष्य के जीवन का तत्त्व है; यह वह श्रात्मा है जो उसकी सत्ता में, प्राण् में, प्रज्ञा में व्याप्त है श्रीर उनसे परे है। जब प्रत्येक चीज, जो श्रात्म नहीं है, नष्ट हो जाती है, श्रात्मा तव भी रहती है। ऋग्वेद श्रजन्मे भागः 'श्रजोभागः' की चर्चा करता है। मनुष्य में एक श्रजन्मा श्रीर इसीलिए श्रमर तत्त्व है, जो शरीर, जीवन, मन श्रीर वृद्धि से भिन्न है। ये श्रात्म

- १. 'त्रात्मा ते वातः'—ऋग्वेद, ७. ८७. २।
- २. 'श्राप्नोतेरत्तेरततेर्वा'—ऐतरेय उ०, १. १ पर शंकर । श्रोर तुलना करें-यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥
- ३. १०. १६. ४।
- ४. सायण कहते हैं : ''श्रजः जननरहितः, रारीरेन्द्रियभागव्यतिरिक्तः, श्रन्तरपुरुष-लच्चणो योऽभागोऽस्ति।'' एकहार्ट एक श्रज्ञात विधर्मी दार्शनिक की यह उक्ति अपने

नहीं. बिल्क उसके रूप हैं, बाह्य ग्रिभिंग्यक्तियां हैं। हमारा वास्तिविक ग्रात्म विशुद्ध ग्रस्तित्व है, ग्रात्मिवज्ञ है, वह मन ग्रौर बुद्धि के रूपों से प्रतिबद्ध नहीं है। जब हम ग्रात्म को सभी बाहरी व्यापारों से मुक्त कर लेते हैं तो ग्रन्तर की गहराइयों से एक गुह्य ग्रौर ग्रपूर्व, विचित्र ग्रौर महान ग्रनुभूति उत्पन्न होती है। वह ग्रात्मज्ञान का चमत्कार है। जिस प्रकार विश्व में सत्य ब्रह्म है ग्रौर नाम व रूप केवल ग्रिभिंग्यक्ति का एक खेल है, उसी प्रकार 'जीव' एक विश्वव्यापी ग्रात्मा की विविध ग्रिभिंग्यतियां हैं। जिस प्रकार विश्व की प्रेरणा ग्रौर हलचल के नीचे ब्रह्म शाश्वत शांति है, उसी प्रकार व्यक्ति की चेतन शिक्तयों के नीचे मूलभूत सत्य, मानव ग्रात्मा की ग्रन्तभूं मि ग्रात्मा है। विचार ग्रौर प्रयत्न के धरातल के नीचे हमारे जीवन की एक चरम गहराई है। ग्रात्मा 'जीव' का ग्रितिस्य है।

छान्दोग्य उपनिषद् में एक कथा है कि देव ग्रौर ग्रमुर दोनों ग्रात्म के सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा से प्रजापित के पास जाते हैं। प्रजापित कहते हैं कि ग्रात्मा पाप से मुक्त है, जरा से मुक्त है, मृत्यु ग्रौर शोक से मुक्त है, भूख ग्रौर प्यास से मुक्त है, वह न कुछ चाहती है ग्रौर न कुछ कल्पना करती है। वह वह ग्रटल शक्ति है जो जागरण, स्वप्न ग्रौर निद्रा, मृत्यु, पुनर्जन्म ग्रौर मुक्ति के सभी परिवर्तनों में ग्रविकृत रहती है। पूरे विवरण में यह माना गया है कि जब हम सोए होते हैं या किसी विष या ग्राघात के प्रभाव से मूछित या संज्ञाहीन हो जाते हैं, तब उन ग्रचेत-सी लगनेवाली ग्रवस्थाग्रों में भी चेतना रहती है। देवों ने इन्द्र को ग्रौर ग्रमुरों ने विरोचन को ग्रपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था कि वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। पहला प्रस्ताव यह है कि हम नेत्र में, जल में या दर्पण में जो

श्रातुमोदन-सिंहत उद्धृत करते हें, "यह श्रीर वह, यहां श्रीर वहां — सबको दूर कर श्रीर त् श्राप वन जा, जैसाकि तू श्रपने भीतरी श्रस्तित्व में है," जोकि, यह वे श्रपनी श्रोर से जोड़ते हैं, मेन्स' हैं।

१. श्रत्नपूर्णा उ० कहता है कि हमें श्रपने श्रन्दर की सत्ता के स्वरूप की छानबीन करनी चाहिए:

में कौन हूँ ? यह जगत् कैसे बना ? यह क्या है ? जन्म श्रोर मरण कैसे श्राए ? श्रपने श्रन्दर इस बात की जिशासा करो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। "कोऽहं कथमिदं किं वा कथं मरणजन्मनी। विचारयान्तरे वेत्थं महत्तत् फलमेष्यसि॥"—१.४०। म्राकृति देखते हैं, वह म्रात्म है । परन्तु भौतिक शरीर म्रात्म है, यह धारएा। उप-युक्त नहीं है। यह बताने के लिए कि दूसरे के नेत्र में, जल के घड़े में या दर्पण में जो हम देखते हैं वह वास्तविक ग्रात्म नहीं है, प्रजापित उनसे कहते हैं कि तूम ग्रपने सबसे सुन्दर वस्त्र पहन लो ग्रौर फिर देखो । इन्द्र ने जो कठिनाई थी वह समभ ली ग्रौर वे प्रजापित से बोले, क्योंकि यह ग्रात्म (जल में दिखनेवाली छाया) शरीर के सुसज्जित होने से सुसज्जित होता है, शरीर के सुन्दर वेशभुषा में होने से सून्दर वेशभूषा में होता है, शरीर के स्वच्छ होने से स्वच्छ होता है, इसलिए ब्रात्म शरीर के ब्रन्धा होने से ब्रन्धा हो जाएगा, शरीर के लंगड़ा होने से लंगड़ा हो जाएगा, शरीर के अपंग होने से अपंग हो जाएगा, और शरीर के नष्ट होते ही नष्ट भी हो जाएगा। इस तरह का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि म्रात्म शरीर नहीं है तो क्या वह वह है जो स्वप्न देखता है ? दूसरा प्रस्ताव यह है कि वास्तविक ग्रात्म ''वह है जो स्वप्नों में सुख से इधर-उधर फिरता है।'' फिर एक कठिनाई सामने ग्राई। इन्द्र कहते हैं, यद्यपि यह सच है कि यह स्वप्न देखने-वाला ग्रात्म शरीर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, परन्तु स्वप्नों में हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ग्राघात हम्रा है या कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें पीड़ा होती है ग्रौर हम ग्रांसू बहाते हैं। स्वप्नों में हम ऋद्व होते हैं, रोष से गरजते हैं, विकृत, नीच ग्रौर दृष्ट हरकतें करते हैं। इन्द्र को लगता है कि स्वप्न-चेतना ग्रात्म नहीं है। मानसिक स्थितियों की समष्टि ग्रात्म नहीं है, चाहे वे स्थितियां शरीर की घटनाग्रों से कितनी ही स्वतन्त्र क्यों न हों। स्वप्न की स्थितियां स्वयंजात नहीं हैं। इन्द्र फिर प्रजापित से पूछते हैं, जो उनके सम्मुख एक ग्रीर प्रस्ताव रखते हैं कि प्रगाढ़ निद्रा में रहनेवाली चेतना ग्रात्म है। इन्द्र सोचते हैं कि उस स्थिति में न ग्रात्म की चेतना रहती है ग्रौर न वस्तुजगत् की। वे तब न ग्रपने को जानते हैं ग्रौर न किसी ऐसी चीज़ को जिसका कि ग्रस्तित्व है। वे पूर्ण शून्यता में पहुंच जाते हैं । किन्तु प्रगाढ़ निद्रा में भी ग्रात्म रहता है । विषय के न रहने पर भी विषयी वहां रहता है। ग्रन्तिम सत्य सिकय सर्वव्यापी चेतना है, जिसे शारीरिक चेतना, स्वप्न-चेतना या प्रगाढ़ निद्रा की चेतना के साथ गडमड नहीं करना चाहिए । स्वप्नरहित प्रगाढ़ निद्रा में प्रज्ञा द्वारा परिवेष्टित ग्रात्म को विषयों की चेतना नहीं होती, पर वह ग्रचेत नहीं होता। वास्तविक ग्रात्म निरपेक्ष ग्रात्म है, जो कोई ग्रमूर्त काल्पनिक पदार्थ नहीं बल्कि विश्वसनीय दिव्य ग्रात्म है। ग्रन्य रूपों का सम्बन्ध विषयाश्रित सत्ता से है। ग्रात्म जीवन है, कोई विषय नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें आरम एकसाथ ज्ञाता विषयी भी होता है ग्रौर ज्ञात विषय भी होता है। ग्रात्म केवल ग्रात्म के ग्रागे

ग्रप्रच्छन्न है। ग्रात्मजीवन ग्रात्मज्ञान के सम्मुख एक विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ग्रात्म न तो वस्तुपरक सत्य है ग्रौर न कोई विशुद्ध व्यक्तिपरक ही चीज है। व्यक्ति-वस्तु-सम्बन्ध की सार्थकता केवल विषयों की दुनिया में, तार्किक ज्ञान के क्षेत्र में ही है। ग्रात्म प्रकाशों का प्रकाश है ग्रौर जगत् में जो प्रकाश है वह केवल उसीके द्वारा है। वह सतत ग्रौर स्थायी प्रकाश है। वह न जीता है न मरता है, उसमें न गित है न परिवर्तन है। जब ग्रन्य सब चला जाता है वह तब भी कायम रहता है। वह द्रष्टा है, ट्रष्ट वस्तु नहीं है। जो भी विषय है वह ग्रात्म नहीं है। ग्रात्म सतत साक्षी चेतना है।

व्यक्तिपरक दृष्टि से चार ग्रवस्थाएं चार प्रकार की ग्रात्माग्रों के लिए हैं, 'वैश्वानर' जो स्थूल वस्तुग्रों को ग्रनुभव करती है; 'तैजस' जो सूक्ष्म को ग्रनुभव करती है; 'प्राज्ञ' जो ग्रव्यक्त वास्तविकता को ग्रनुभव करती है; ग्रौर 'तुरीय' ग्रथीत् परम ग्रात्म । माण्डूक्य उपनिषद् चेतना की चार ग्रवस्थाग्रों — जागरित, स्वप्त, प्रगाढ़ निद्रा ग्रौर ग्रालोकित चेतन का विश्लेषण् कर यह प्रतिपादित करती है कि इनमें से ग्रन्तिम शेष तीन का ग्राधार है। वस्तुपरक दृष्टि से हमारे पास विश्व ग्रथीत् 'विराज', विश्व-ग्रात्मा ग्रथीत् 'हिरण्यगर्भ', 'ईश्वर' ग्रौर 'ग्रह्म' हैं। व 'ईश्वर' को 'प्राज्ञ' के रूप में देखना इस वात का व्यंजक है कि सुप्तावस्था

१. चेतना सभी मासों, वर्षों, युगों और कल्पों में, काल के सभी विमागों में, भूत श्रीर भविष्य में एक और श्रात्मदीप्त रहती है। वह न उदित होती है श्रीर न श्रस्त होती है।

> मासाब्दयुगकल्पेषु गता गम्येष्वनेकथा । नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥—पंचदशी, १. ७।

२. तुलना करें, विलियम लॉ: "यद्यपि ईश्वर हर कहीं विद्यमान है, फिर भी वह तेरे लिए केवल तेरी आत्मा के सबसे गहरे और केन्द्रीय भाग में ही उपस्थित है। नैसर्गिक इन्द्रियां ईश्वर को प्रवण नहीं कर सकतीं और न तुभे उससे मिला सकती हैं। वोथ, संकल्प और रमृति की तेरी अंतः चमताएं ईश्वर के पीछे केवल दौड़ सकती हैं, पर वे तुभमें उसका निवासस्थान नहीं वन सकतीं। किन्तु तुभमें एक मूल था गहराई ऐसी है जहां से ये सब चमताएं फूटती हैं, जैसेकि केन्द्रविंदु से रेखाएं या वृच्च के तने से उसकी शाखाएं फूटती हैं। इस गहराई को आत्मा का केन्द्र, भंडार या तल कहते हैं। यह गहराई तेरी आत्मा की एकता है, अमरता है—विलक में तो यह कहने जा रहा था कि असीमता है, वयों कि यह इतनी असीम हैं कि ईश्वर की असीमता के सिवा और कोई चीज इसे संतोप या शांति प्रदान नहीं कर सकती।" एल्टॉस हक्सले द्वारा लिखित 'पेरेनियल फिलासोफी' (१६४४) में पृष्ठ २ पर उद्धृत। और देखें, "मेरा 'में ईश्वर हैं, अगेर स्वयं अपने ईश्वर के सिवा में किसी और 'में को नहीं मानती हूं।"

में रहनेवाली सर्वोच्च प्रज्ञा सभी चीजों को एक ग्रव्यक्त स्थित में धारण करती है। दिव्य प्रज्ञा सभी चीजों को मानव-बुद्धि की तरह भागों ग्रौर सम्बन्धों में नहीं देखती, बिल्क उनके ग्रस्तित्व के मूल कारण में, उनके ग्रादिसत्य ग्रौर यथार्थ में देखती है। स्टोइकवादी इसीको 'स्परमेटिकोस' या वीज लोगस कहते हैं, जो चेतन सत्ताग्रों में ग्रनेक वीज लोगसों में व्यक्त होता है।

योग-प्रंथों में सुप्तावस्था की गुप्त सर्वचेतना को 'कुण्डलिनी' नामक एक चमकीली नागिन या 'वाग् देवी' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह का निरूपण हमें पूर्ववर्ती ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद में 'वाक्' को 'सप्राज्ञी'', सांपों की रानी, बताया गया है। योग-प्रक्रिया में इस चमकीली नागिन को जगाया जाता है और निम्नतम क्षेत्र से हृदय तक उठाया जाता है, जहां 'प्राण्' वायु के संयोग से इसके सर्वव्यापक स्वरूप की अनुभूति होती है, और वहां से इसे कपाल के शिखर तक उठाया जाता है। यह जिस छिद्र में से वाहर निकलती है उसे 'ब्रह्म-रंध्र' कहते हैं, जिसके सहण ब्रह्मांड में ग्राकाण के शिखर का वह छिद्र है जो सूर्य से बना है।

### 92

# आत्मा के रूप में ब्रह्म

प्रारम्भिक गद्य-उपिनवदों में ग्रात्मा वैयक्तिक चेतना का तत्त्व है ग्रौर ब्रह्म व्यव-स्थित विश्व का ग्रपुरुषविध ग्राधार है। यह भेद शीघ्र ही कम होने लगता है ग्रौर दोनों एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर केवल ग्रनुमवातीत ग्रन्य दिव्य तत्त्व नहीं है, बिल्क विश्वव्यापी ग्रात्मा भी है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व ग्रौर उसकी नित्य-नवीन जीवनी शक्ति का ग्राधार है। विश्व का ग्रादितत्त्व, ब्रह्म मनुष्य के ग्रांतरिक ग्रात्म, ग्रात्मा द्वारा जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मग्रार ग्रौर छान्दोग्य उपनिषद्

एकहार्ट: "श्रात्मा को यदि नापना हो तो हमें उसे ईश्वर से नापना चाहिए, क्यों कि ईश्वर का धरातल और श्रात्मा का धरातल एक ही है।" (वही, पृ० १२) श्रोर देखें, "श्रात्मा का सर्वोच्च भाग कालातीत श्रोर काल से सर्वथा श्रनभिश्च है।" "श्रात्मा में एक तत्त्व है जो पूर्णतया दिव्य है। में उसे आत्मिक उयोति या स्फुलिंग कहा करता था। परन्त श्रव में कहता हूं कि उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। वह एक श्रोर सहज है, जैसे कि ईश्वर एक श्रोर सहज है।"

२. १. १०. १८६ ; १०. १२५. ३। श्रथवेंबेद, ४. १। २. १०. ६. ३। ३. १४. १।

में कहा गया है: ''वस्तुतः यह समस्त जगत् ब्रह्म है'', श्रौर यह कि ''हृदय के अन्दर जो यह मेरी श्रात्मा है वह ब्रह्म है।'' ''वह पुरुष जो नेत्र में दिखाई देता है वह श्रात्मा है, ग्रर्थात् ब्रह्म है।''' ईश्वर सर्वथा ग्रन्य, ग्रनुमवातीत ग्रौर जगत् तथा मनुष्य से पूर्णतया परे है, ग्रौर फिर भी वह मनुष्य में प्रवेश करता है, उसमें रहता है ग्रौर उसके ग्रस्तित्व का ही ग्रंतरतम सार बन जाता है।

'नारायण' मनुष्य में विद्यमान ईश्वर है, जो निरन्तर 'नर' (मनुष्य) के साथ रहता है। वह मत्यों में रहनेवाला ग्रमत्ये है। मनुष्य विश्व से ग्रधिक है। वह स्वतंत्र रूप से ग्रपनी निजी ग्रवर्णनीय ग्रसीमता में रहता है तथा साथ ही ब्रह्माण्डीय संगतियों में भी रहता है। विश्व-चेतना में प्रवेश करके हम सम्पूर्ण विश्व-जीवन के साथ एक हो सकते हैं। ग्रलौकिक चेतना में प्रवेश करके हम सम्पूर्ण विश्व-जीवन से श्रेष्ठ वन जाते हैं। ग्रलौकिक चेतना में प्रवेश करके हम सम्पूर्ण विश्व-जीवन से श्रेष्ठ वन जाते हैं। चेतना की चार ग्रवस्थाग्रों—जागरित, स्वप्न, प्रगाढ़ निद्रा ग्रौर ग्रात्मिक चेतना न के ग्रनुरूप व्यक्ति की भी चार ग्रवस्थाएं हैं: 'स्थूल', 'सूक्ष्म', 'कारण', ग्रौर 'शुद्ध ग्रात्म'। जिस प्रकार 'ईश्वर' जगत् का कारण है, उसी प्रकार 'कारण' ग्रात्म सूक्ष्म ग्रौर स्थूल शरीरों के विकास का स्रोत है।

१. बृहद् उ०, १. ४. १०। तुलना करें, कीथ: ''इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आत्मा-ब्रह्म सिद्धान्त का 'ब्राह्मणों' में एक लम्बा पूर्व-इतिहास मिलता है और यह ऋग्वेद के एकता के विचार का एक तर्कसम्मत विकास है।''—'द रिलीजन एएड फिलासोफी आव द वेद एएड द उपनिषद्स', १० ४६४। हैरेक्लिटस कहते हैं, ''मेंने अपने को खोजा। 'लोगस' को अन्दर हु इना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति एक सूदम

ब्रह्माण्ड है त्रोंर वह पूर्ण की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है।"

तुलना करें, प्लोटिनसः ''जो दिन्य मानस की प्रकृति का अन्वेषण करना चाहता है उसे स्वयं अपनी आत्मा की प्रकृति को, अपने दिन्यतम स्थल को, गहराई से देखना चाहिए। उसे पहले शरीर को अलग करना चाहिए। फिर निम्नतर आत्मा को, जिसने वह शरीर बनाया है, अलग करना चाहिए। फिर सभी इन्द्रियों को, सभी इन्द्राओं और भावनाओं को और इस तरह की प्रत्येक चद्रता को, उस सबको जिसका अकाव नाशवान की ओर है, अलग करना चाहिए। इस अलगाव के बाद जो कुछ बचता है वह वह भाग है जिसे हम दिन्य मानस का प्रतिविम्य कहते हैं, ऐसा निःसरण जिसमें उस दिन्य प्रकाश का कुछ अंश सुरिनत है।—'एन्नीड्स' ५. ३. ६।

२. छान्दोग्य उ०, ४. १५। श्रोर, श्रात्मैव देवताः सर्वाः सर्वे ह्यात्मन्यवस्थितम् ।

३. ऋग्वेद ४. २. १।

४. प्रथम तत्त्व श्राविमांव का मूल है, वह 'महत्' या महान तत्त्व कहलाता है। 'श्रहंकार' में हमें वैयक्तिक चेतना मिलती है, जो एक विशिष्टीकृत संकल्प द्वारा प्रधा-तत्त्व से निःसृत होती है। कभी-कभी 'चित्त' को 'प्रकृति' की प्रथम उपज कहा गया है, जिसका त्रिविध स्वरूप 'बुद्धि' श्रर्थात् विवेक, 'श्रहंकार' श्रर्थात् श्रात्म-भावना श्रीर 'मानस' श्रर्थात् मन है।

#### 93

## जगत् की स्थिति : माया और अविद्या

दिव्य मिलन का हर्षोन्माद, ग्रात्मज्ञान का ग्रानन्द मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह इस दोषपूर्ण जगत् की उपेक्षा करे और इसे मात्र एक क्लेश ग्रौर दु:ख देनेवाला स्वप्न समभे। जगत् का वास्तविक ढांचा, जिसमें प्रेम ग्रौर घृगा, युद्ध ग्रौर संघर्ष, ईर्ष्या ग्रौर प्रतियोगिता तथा साथ ही ग्रयाचित हित-कारिता, 'सतत बौद्धिक प्रयत्न ग्रौर तीव्र नैतिक संघर्ष' भी मिलता है, केवल एक मिथ्या स्वप्न लगता है - एक ऐसा मायाजाल जो विशुद्ध सत् के ढांचे पर नाच रहा है। मानव-इतिहास के पूरे दौर में मनुष्य तनावों, सन्तापों और श्रपमानों की इस दुनिया से तंग ग्राकर एक पराशक्ति के बोध में शरए। लेते रहे हैं। इस प्रार्थना में कि ''हमें ग्रसत्य से सत्य की ग्रोर, ग्रंघकार से प्रकाश की ग्रोर, मृत्यु से श्रमरता की ग्रोर ले चल'', सत्य, प्रकाश ग्रौर ग्रमरता तथा ग्रसत्य, ग्रंधकार ग्रौर मृत्यु के बीच भेद स्वीकार किया गया है। कठ उपनिषद् हमें यह चेतावनी देती है कि इस जगत् के श्रसत्यों में सत्य ग्रौर ग्रनिश्चितताग्रों में निश्चितता नहीं ढ्ंढ़नी चाहिए । <sup>९</sup> छान्दोग्य उपनिषद् हमें बताती है कि ग्रसत्य का ग्रावरएा परम सत्य को हमसे छिपाए हुए है, जैसेकि मिट्टी की ऊपरी तह अपने नीचे गड़े खजाने को छिपाए रहती है। <sup>२</sup> सत्य ग्रसत्य (ग्रनृत) से ढंका है। बृहद्-ग्रारण्यक ग्रौर ईश उपनिषदें सत्य को स्वर्ण की थाली से ढंका बताती हैं स्रौर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वह भ्रावरएा को हटा ले ग्रौर हमें सत्य को देखने दे ।³ श्वेताश्वतर उपनिष<mark>द्</mark> के अनुसार, हम ईश्वर की उपासना द्वारा विश्व-माया से निवृत्ति पा सकते हैं। ग्रात्मिक ग्रनुभव का यह पहलू ही यदि सब कुछ हो तो ग्रज्ञान, ग्रंघकार ग्रीर मृत्यु का संसार, जिसमें कि हम रहते हैं, ग्रंतिनिहित वास्तविकता के संसार से, सत्य, प्रकाश श्रौर जीवन के संसार से विलकुल भिन्न होगा। तब ईश्वर श्रौर जगत् एक-दूसरे के विलकुल प्रतिकूल होंगे। तब जगत् एक दु:स्वप्न मात्र रह जाएगा, जिससे हमें शीघ्रातिशीघ्र जाग जाना चाहिए।'

2. 2. 8. 2 1

२. ५. ३. १-३।

३. २. १४। ४. तुलना करें, 'ब्रात्मबोध' ७:

8. 2. 201

तावत् सत्यं जगद् भाति शुक्तिका रजतं यथा । यावन्न शायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्भयम् ॥ परन्तु संसार के प्रति उपेक्षा ग्राह्मिक चेतना की मुख्य विशेषता नहीं है। ब्रह्म का, जो पूर्णतया ग्रनुभवातीत है, विगुद्ध शान्ति है, एक ग्रौर भी पक्ष है। ब्रह्म को दो रूपों में जाना जाता है। शंकर कहते हैं: "द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूप-विकारभेदोपाधिविधिष्टम्, तद्विपरीतं सर्वोपाधिविज्ञतम्।" निरपेक्ष ग्रौर पुरुष-विध ईश्वर दोनों सत्य हैं; केवल पहला दूसरे का तर्कसिद्ध पूर्ववर्ती है। ग्राह्मा जब पूर्ण एकाग्रता की स्थिति पर पहुंच जाती है तो वह ग्रपने को एकाकी सर्वव्यापी चेतना से सम्बद्ध जानती है, परन्तु जब वह बिहर्मु खी होती है तो वस्तु-जगत् को इस एकाकी चेतना की एक ग्रमिव्यक्ति के रूप में देखती है। जगत् से ग्राह्माव ग्राह्मिक ग्रन्वेषण् का ग्राह्मिन लक्ष्य नहीं है। जगत् का जो रूप हमारे सामने है, उसीको ग्रान्तिम स्वीकार न करने के ग्रय्टल बोध के साथ जगत् में फिर वापस ग्राया जाता है। जगत् का उद्धार करना है ग्रौर ग्रस्का उद्धार किया जा सकता है, क्योंकि उसका स्रोत ईश्वर है ग्रौर ग्रान्तिम श्ररण ईश्वर है।

बहुत-से ग्रंश ऐसे हैं जिनमें द्वैत के लिए यह कहा गया है कि वह केवल दिखा-वटी है। दित के ग्रस्तित्व को पूर्णतया सत्य नहीं माना गया है। छान्दोग्य उप-निपद् में जहां सत्ता के तीन मूल घटकों —ग्रग्नि, जल ग्रौर ग्रन्न —के रूपान्तरों की चर्चा की गई है, वहां यह कहा गया है कि जैसे मिट्टी, तांवे या लोहे से बनी प्रत्येक चीज केवल एक रूपान्तर, एक शाब्दिक ग्रिमिंग्यित, एक नाम मात्र है ग्रौर वास्तविकता केवल मिट्टी, तांबा या लोहा ही है, उसी तरह सभी चीजों को वास्तविकता के तीन मूल रूपों में लाया जा सकता है। संकेत यह है कि सभी चीजों वास्तविकता में परिवर्तित की जा सकती हैं, क्योंकि वे केवल उसका रूपांतर हैं। इस सबका ग्रर्थ यह समभना चाहिए कि निरपेक्ष बनने ग्रौर मिटने से ऊपर ग्रौर परे है।

मैत्री उपनिषद् में निरपेक्ष की तुलना उस चिनगारी से की गई है जो घुमाई जाने पर ग्राग का एक चक्र-सा पैदा कर देती है। गौडपाद ने इसी विचार को माण्डूक्य उपनिषद् की ग्रपनी कारिका में विकसित किया है। इससे यह व्विन निकल सकती है कि जगत् एक ग्राभास मात्र है। परन्तु यहां भी उद्देश्य, ग्रनुभूत सत्य को एक भ्रम सिद्ध किए बिना, निरपेक्ष सत्य ग्रौर ग्रनुभूत सत्य का भेद दिखलाना हो सकता है।

लोना हा सकता ह । इस कथन में कि ग्रात्मज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, श्रात्म से जो

१. 'जहां द्वेत जैसा (इव) होता है।'—वृहद् उ०, २. ४. १४ ; श्रोर देखें, ४. ३. ३१।

२. बृहद् उ०, २.४.५,७,६ । छान्दोग्य उ०,६.१.२। मुग्डक उ०,१.१.३।

उत्पन्न है उसकी वास्तविकता का बहिष्कार नहीं है। ऐतरेय उपनिषद् जब यह प्रतिपादित करती है कि जगत् चेतना पर स्राधारित है स्रोर उसके द्वारा निर्देशित है, तो वह जगत् की वास्तविकता को स्वीकार करती है स्रोर उसके स्रस्तित्व को केवल स्राभास नहीं मानती। एक को खोजने का सर्थ स्रनेक को न मानना नहीं है। नाम स्रौर रूप के जगत् का मूल ब्रह्म में है, यद्यपि वह ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। जगत् न तो ब्रह्म के साथ एकरूप है स्रौर न ब्रह्म से सर्वथा स्रन्य है। वास्त-विकता का जगत् सत् के जगत् से स्रलग नहीं हो सकता। एक सत्ता से कोई स्रन्य सत्ता उत्पन्न नहीं होती है, वह केवल दूसरे रूप में रहती है, 'संस्थानान्तरेग्।'। उ

माया इस दृष्टिकोगा से इस तथ्य की सूचक है कि ब्रह्म ग्रपनी पूर्णता को खोए बिना जगत् का ग्राधार है। सभी विशेषताग्रों से रहित होते हुए भी ब्रह्म जगत् का मूल कारण है। "यदि कोई चीज किसी ग्रन्य चीज से ग्रलग टिक नहीं सकती, तो दूसरी चीज उसका सार होती है।" कारण का कार्य से पहले होना तर्कसिद्ध है। मौतिक ग्रारम्भ ग्रौर विकास के प्रश्न कारण ग्रौर परिणाम के इस सम्बन्ध के ग्रागे गौगा हैं। जगत् का ग्रपना कोई ग्रर्थ नहीं है। उसे ग्रंतिम ग्रौर चरम समभना ग्रज्ञान का कार्य है। जगत् की स्वतन्त्रता का यह गलत दृष्टि-कोण जब तक दूर नहीं होता, तब तक हमें सर्वोच्च श्रेयस् की प्राप्ति नहीं हो सकती।

जगत् ईश्वर की, सिकय प्रभु की, रचना है। ससीम ग्रसीम का ग्रात्म-परि-सीमन है। कोई भी ससीम स्वत: ग्रपने-ग्रापमें नहीं रह सकता। वह ग्रसीम के द्वारा रहता है। यदि हम गितशील पहलू को खोजते हैं तो हमारी प्रवृत्ति विशुद्ध चेतना के ग्रनुभव को त्यागने की ग्रोर हो जाती है। या तो विशुद्ध चेतना ही हो या गृतिशील चेतना ही —यह बात नहीं है। एक ही सत्य की ये विभिन्न स्थितियां हैं। सर्वव्यापी चेतना में ये एकसाथ उपस्थित हैं।

ईश्वर पर जगत् की निर्भरता विभिन्न तरीकों से स्पष्ट की गई है। छान्दोग्य उपनिषद् में ब्रह्म को 'तज्जलान्' कहा गया है, ग्रर्थात् वह (तत्) जो जगत् को

- १. ''श्रतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणैवात्मवति, न ब्रह्म तदात्मकम् ।''—तैं(त्तरीय उ॰, २. ६. १ पर शंकर ।
- २. छान्दोग्य उ०, ६. २.२ पर शंकर "कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात् तदनन्य-त्वाच्च।" — ब्रह्मसूत्र, २. १. २० पर शांकरभाष्य ।
  - ३. ''सर्वविशेषरहितोऽपि जगतो मूलम् ।'' कठ उ०, २. ३. १२ पर शंकर । ४. बृहद् उ०, २.४.७ पर शंकर ।
    - "अतः सिद्धः प्राक् कार्योत्पत्तेः कार्यसङ्घावः।" बृहद् उ०, १. २. १ पर शंकर ।

जन्म देता है (ज), अपने में लीन कर लेता है (ला) स्रौर कायम रखता है (सन्)'। बृहद्-स्रारण्यक उपनिषद् का यह तर्क है कि 'सत्यम्' तीन श्रक्षरों, 'स', 'ति', 'यम्' से बना है, जिनमें से पहला श्रौर श्रन्तिम सत्य है ग्रौर दूसरा श्रसत्य है, 'मध्यतो अनृतम्'। क्षिणिक दोनों श्रोर शाश्वत से घिरा है, जो सत्य है। जे जगत् ब्रह्म में से श्राता है श्रौर ब्रह्म में लौट जाता है। जो भी कुछ सत्ता है उसका श्रस्तित्व ब्रह्म के कारण है। विश्व किस प्रकार श्रपने केन्द्रीय मूल से उत्पन्न होता है, ब्रह्म के सदा पूर्ण श्रौर श्रक्षण्ण रहते हुए यह उत्पत्ति किस प्रकार होती है— इस बात को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न रूपक प्रयुक्त किए गए हैं। ''जिस प्रकार मकड़ी (अपना तार) बाहर फेंकती है श्रौर भीतर खींच लेती है, जिस प्रकार घरती पर जड़ी-बूटियां उगती हैं, जिस प्रकार जीवित व्यक्ति के सिर श्रौर शरीर पर बाल (उगते हैं), उसी प्रकार ग्रविनाशी से यह विश्व उत्पन्न होता है।" श्रौर ''जिस प्रकार प्रज्वित श्रीन से एक ही तरह की हजारों चिनगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार निर्वकार से बहुत तरह की सत्ताएं उत्पन्न होती हैं श्रौर वे उसीमें लौट भी जाती हैं।" अनेक उसी प्रकार ब्रह्म का भाग हैं जिस प्रकार कि लहरें समुद्र का भाग हैं। जगत् की सभी सम्भावनाएं श्रादिसत्ता, ईश्वर, में स्वीकार की गई

2. 3. 281

२. ५. १. १ । ईसाई धर्म को मान्यता देने के प्रश्न पर अपना निर्णय देने के लिए ६२७ में जो एंग्लो-सैक्सन काउंसिल वुलाई गई थी उसकी चर्चा करते हुए वेड लिखते हैं कि एक ड्यूक ने पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन की तुलना सिर्दियों में दावत के हॉल में युस आई किसी चिड़िया की उड़ान से की। ''भीतर आग की अच्छी गरमाई है, जबिक बाहर वर्षा और वर्फ का तूफान जारी हैं। चिड़िया एक दरवाजे में से अन्दर आती है और तुरन्त ही दूसरे में से बाहर उड़ जाती है। जब तक वह अन्दर होती है, शीत के तूफान से बची रहती है। लेकिन अच्छे मौसम की एक छोटी-सी अबिध के बाद वह तुरन्त आपकी दृष्टि से श्रोभल हो जाती है, उसी श्रंथरे शीत में चली जाती है जिसमें से कि वह प्रकट हुई थी। इसी तरह मनुष्य का यह जीवन एक छोटी-सी अबिध के लिए प्रकट होता है। उससे पहले क्या था और बाद में क्या होगा, इसका हमें कुछ पता नहीं है।''—वेड द वेनरेबिल, 'एक्लीस्यास्टिकल हिस्ट्री आव द इंगलिश नेशन' (१६१६), पृ०६१ और उससे आगे। देखें, भगवद्गीता, ३. २८।

३. देखें, तैत्तिरीय उ०, ३ ; बहुद् उ०, ३. ८।

४. तुलना करें, प्लोटिनस : ''एक ऐसे सोते की कल्पना करो जिसका कहीं आरम्भ नहीं है, जो सभी नदियों को अपना जल दे रहा है, और उनके लेने से कभी भी छीजता नहीं; सदा शांत और पूर्ण रहता है ।''—३. ८. ६, 'एन्नीड्स'।

४. मुराडक उ०, १. १. ७।

E. 2. 2. 2 1

हैं। सम्पूर्ण विश्व ग्रपनी ग्रमिन्यक्ति से पहले वहां था। व्यक्त विश्व का पूर्ववर्ती ग्रन्थक्त विश्व, ग्रयीत् ईश्वर, है। ईश्वर जगत् की रचना नहीं करता, बिल्क वह जगत् वन जाता है। सृष्टि ग्रमिन्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं से कुछ बनाया जाता हो। यह उतना वनाना नहीं है जितना कि वन जाना है। यह सर्वोच्च का ग्रात्मप्रक्षेपण है। प्रत्येक चीज का सर्वोच्च के गुप्तगृह में ग्रस्तित्व है। ग्रादिस्त्य के ग्रप्ते ग्रन्दर ही ग्रपनी गित ग्रीर परिवर्तन का स्रोत है।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में सृष्टि-सम्बन्धी विभिन्न मतों का, जो उसकी रचना के समय प्रचलित थे, उल्लेख है — जैसेकि इसका कारण काल है, प्रकृति है, ग्रावश्यकता है, संयोग है, मूलतत्त्व हैं, पुरुष है, या इन सबका सम्मिलन है। वह इन सब मतों को ग्रस्वीकार करके जगत् का मूल सर्वोच्च की शक्ति में खोजता है। 2

श्वेताश्वतर उपनिषद् ईश्वर को 'मायी', ग्राश्चर्यजनक कार्य करनेवाला शक्तिशाली सत्त्व, बताती है, जो ग्रपनी शक्तियों से जगत् की सृष्टि करता है। यहां 'माया' शब्द का प्रयोग, ऋग्वेद की तरह, उस दिब्य कला या शक्ति के ग्रर्थ

१. ऋग्वेद में इस तरह के संकेत हैं कि अविनाशी जगत् का आधार है और एक पुरुषविध ईश्वर 'ब्रह्मएस्पित' (१०. ७२. २), 'विश्वकर्मा', 'पुरुष' (१०. ६०), 'हिरएयगर्भ' (१०. १२१. १) जगत् को उत्पन्न करता है। उपनिषदों में सृष्टि-सम्बन्धी प्रारम्भिक परिकल्पनाओं का उल्लेख तो मिलता है, पर वे उनमें विशेष रुचि नहीं लेते।

२. गौडपाद सृध्टि-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं। कुछ सृध्टि को ईश्वर की श्रितमानवीय शक्ति की श्रिभिन्यक्ति 'विभृति' मानते हैं। कुछ उसे स्वप्न श्रीर माया के समान, 'स्वप्न मायास्वरूप' मानते हैं। कुछ उसे ईश्वर की। इच्छा, 'इच्छामात्रं प्रभोः सृध्टिः' कहते हैं। कुछ लोग 'काल' को उसका स्रोत मानते हैं। कुछ का विचार है कि सृध्टि ईश्वर के 'भोग' के लिए हैं; कुछ के अनुसार वह केवल 'क्रीड़ा' के लिए हैं। परन्तु गौडपाद का अपना मत यह है कि सृध्टि सर्वीच के स्वभाव की श्रभिन्यक्ति हैं। क्योंकि ईश्वर में, जिसकी इच्छा सदा पूर्ण रहती हैं, कौन-सी इच्छा हो सकती हैं?

''देवस्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ।'' —'कारिका' १. ६–६

जगत् ईश्वर के स्वभाव का प्रकाशन है। पूर्णसत्ता शाश्वत रूप से श्रपने-श्रापमें संकेन्द्रित रहने की वजाय इस जगत् की श्रभिव्यक्ति की बटना को क्यों भोगती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रभिव्यक्ति ईश्वरस्वभाव ही है। जो श्रपने स्वभाव से ही शाश्वत, स्वयंभ् श्रोर स्वतंत्र है, उसके लिए हमें कोई कारण, उद्देश्य या प्रयोजन खोजने की श्रावश्यकता नहीं है। शिव के नृत्य का एकमात्र उद्देश्य नृत्य ही है।

३. ३. १०। यह 'राक्ति' सर्वोच्च में उसी तरह श्रंतर्निहित है जैसे तिल में तैल

में हुन्ना है, जिसके द्वारा ईश्वर ग्रपने में ग्रन्तिनिहित मूलादशों या विचारों का एक प्रतिरूप तैयार करता है। इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि उसने ग्रपनी 'माया' से ग्रनेक रूप घारण किए हैं। माया ईश्वर की वह शक्ति है जिससे जगत् उत्पन्न होता है। उसने इस जगत् को बनाया है, ''घरती की धूल से मनुष्य को बनाकर उसने उसमें एक जीवित ग्रात्मा फूंकी।'' जगत् के सभी कार्य उसीके किए हुए हैं। काल में सीमावद्ध प्रत्येक ग्रस्तित्व तत्त्वरूप में सृजनशील ग्रनन्त में विद्यमान है। सर्वोच्च ग्रनुभवातीत ग्रौर सर्वव्यापी दोनों है। वह एक है, वायुरहित है ग्रौर फिर भी सांस लेता है, 'तदेकमनीदवातम्'। वह व्यक्त मी है ग्रौर ग्रव्यक्त भी है, 'व्यक्ताव्यक्तः'। मोन भी है ग्रौर बोलता भी है, 'शब्दाशव्दः'। वह वास्तिवक भी है, 'सदसत्'। का ग्रीर ग्रव्यक्त मी है ग्रौर ग्रवासतिवक भी है, 'सदसत्'।

शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत्त्वेकतां गता। ततः परिस्फुरस्यादौ सर्गे तैलं तिलादिव ॥

यह 'शक्ति' या माया है। 'शक्ति' को हम जब माया कहते हैं तो वह कथन पर्याप्त नहीं होता। देवीभागवत में नारद राम से कहते हैं कि यह शक्ति नित्य श्रादि श्रीर सनातन है:

शृगु राम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनी ।

इसकी सहायता के बिना कोई चीज हिल नहीं सकती:

तस्याः शक्तिं विना कोऽपि स्पन्दितुं न चमो भवेत् ।

स्जन, पालन और संहार को जब हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में देखते हैं, तो उनकी शक्ति भी यही 'शक्ति' हैं :

विष्णोः पालनशक्तिस्सा कर्नुशक्तिः पितुर्मम । रुद्रस्य नाशशक्तिस्सा त्वन्या शक्तिः परा शिवा ।

प्रत्येक की शक्ति दिव्य 'शक्ति' का एक ब्रंश है। सर्वोच्च ने श्रपनी शक्ति से स्रष्टा ब्रह्मा को रचा, 'पूर्व संसज्य ब्रह्मादीन्।'

राम और सीता में सीता 'राक्ति' बन जाती है । सीता उपनिषद् में उसे 'मूलप्रकृति'

कहा गया है:

सीता भगवती शेया मूलप्रकृतिसंशिता।

देवी उपनिषद् में दुर्गों के नाम की व्याख्या की गई है। जिससे परे कुछ न हो वह दुर्गा कहलाती है। क्योंकि वह संकट से बचाती है, इसलिए दुर्गा कहलाती है।

यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीर्तिता। दुर्गात् संत्रायते यस्माद देवी दुर्गेति कथ्यते ॥

१. ६. ४७. १८ ; देखें, बृहद् उ०, २. ५. १६।

२. भ्रावेद, १०. ५. ७। मुगडक उ० २. २. १। प्रश्न उ०, २. ५. ६।

जगत् को विशुद्ध सत् की तुलना में, जो स्रविभाज्य स्रौर स्रपरिवर्तनीय है, एक स्राभास जैंसा माना गया है। पर, फिर भी वह उस ईश्वर की रचना है जो स्रभिव्यक्ति की शक्ति रखता है। माया वह है जो निराकार में स्राकारों का नाप निश्चित करती है, उन्हें ढालती है। ईश्वर माया पर नियन्त्रण रखता है, वह उसके स्रधीन नहीं है। यदि ईश्वर माया के स्रधीन हो तो वह स्रसीम सर्वोच्च सत्ता नहीं हो सकता। जो सत्ता अपने को व्यक्त करने को वाध्य हो वह स्वतन्त्र नहीं हो सकती। 'ईश्वर' स्रपने को व्यक्त करने, न करने स्रौर किसी स्रन्य रूप में करने — कर्तु म्, स्रक्तु म्, स्रन्यथाकर्तु म्'— की शक्ति स्वयं स्रपने स्वत्र रखता है। 'स्रह्म' 'तर्क की दृष्टि से, स्रभिव्यक्ति की शक्ति रखनेवाले 'ईश्वर' का पूर्ववर्ती है, स्रौर जिस समय वह स्रपने स्वरूप को व्यक्त नहीं कर रहा होता है उस समय उसे स्रपनी स्रनुभवातीत सत्ता में धारण करता है।

सर्वोच्च का यह दोहरा स्वरूप ईश्वर ग्रौर मनुष्य में व्यक्तित्व की वास्त-विकता के लिए ग्राधार प्रदान करता है, ग्रौर इसलिए विश्वसनीय धार्मिक ग्रनु-भूति के लिए भी ग्राधार प्रदान करता है। यह जगत् न केवल ग्रवास्तविक नहीं है, बिल्क दिव्य सत्य से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुग्रा है। यह जिटल विकासशील विश्व सर्वोच्च सत्ता की शक्तियों की भौतिक द्रव्य से ग्रात्मिक स्वतन्त्रता की ग्रोर— 'ग्रन्त' से 'ग्रन्नद' की ग्रोर एक प्रगतिशील ग्रिभिव्यक्ति है। विश्व के क्रिमक विकास का उद्देय उस शक्ति को प्रकट करना है जो उसके मूल में विद्यमान है। ईश्वर हममें से प्रत्येक के भीतर रहता है, ग्रनुभव करता है ग्रौर कष्ट भोगता है, ग्रौर कालान्तर में उसके गुगा — ज्ञान, सौन्दर्य ग्रौर प्रेम हममें से प्रत्येक में प्रकट होंगे।

कठं उपनिषद् जब यह कहती है कि परमेश्वर कर्मों का फल भोगता है, तो उसका संकेत यह होता है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप ग्रीर छिवयां हैं, ग्रीर जब हम ग्रपने कर्मों का फल भोगते हैं तो वह भी भोगता है। ईश्वर ग्रीर ग्रात्माग्रों के जगत् में परस्पर घिनष्ठ सम्बन्ध है। अ

2. 2. 3. 21

रे तुलना करें, पंगेलस सिलेसियस : "में जानता हूं कि मेरे विना ईश्वर एक चर्ण भी नहीं रह सकता।"

एकहार्ट : "ईश्वर को मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मुक्ते उसकी जरूरत है।" लेडी जूलियन : "हम ईश्वर के लिए श्रानन्द हें, क्योंकि वह हममें श्रपार श्रानन्द प्राप्त करता है।" पास्कल जब यह कहते हैं कि ईसा मसीह जगत् के श्रंत तक संतप्त रहेंगे, तो उनका श्रमिप्राय यह होता है कि ईश्वर का एक पत्त, लौकिक, ऐसा है जिसमें वह हर निर्दोष व्यक्ति के पीड़ित होने श्रौर यंत्रणा पाने पर दुःख श्रतुभव करता है। ड्यूसेन का यह मत है कि याज्ञवल्क्य का ग्रादर्शवादी ग्रह्व तवाद उपनिषदों की मुख्य शिक्षा है ग्राँर ईश्वरवाद के ग्रन्य सिद्धान्त तथा विश्वोत्पत्तिवाद उस शिक्षा के व्यतिकम हैं, जो इसलिए पैदा हो गए कि मनुष्य विशुद्ध काल्पिक चिन्तन की ऊंचाइयों पर रह नहीं सकता। जो मत विश्व को वस्तुत: सत्य मानता है, ग्रात्मा को ही इस ग्रनुभूत जगत् के रूप में देखता है, उस मत के बारे में तथा ईश्वरवाद के विकासों के बारे में यह कहा जाता है कि ये याज्ञवल्क्य के उच्च ग्रादर्शवाद का परित्याग हैं। कठ ग्राँर श्वेताश्वतर उपनिषदों में जिस ईश्वरवाद पर जोर दिया गया है उसे विशुद्ध ग्रद्ध तवादी ग्रादर्शवाद से पतन समभना कोई ग्रावश्यक नहीं है। उपनिषदों की चिताधारा का वह सीधा क्रमिक विकास है।

निरपेक्ष कोई तात्त्विक स्रमूर्तीकरण या नीरव शून्य नहीं है। वह इस सापेक्ष व्यक्त जगत् का निरपेक्ष है। इस घटना-जगत् में जो परिवर्तित स्रौर विकसित होता रहता है, वह निरपेक्ष जगत् में स्रपनी पूर्णता पर पहुंच जाता है। परम तत्त्व घटना-जगत् का लोप या उन्मूलन नहीं है, विल्क उसका रूपान्तरण है। निरपेक्ष इस जीवन का जीवन है, इस सत्य का सत्य है।

यदि जगत् सर्वथा मिथ्या है, तो हम मिथ्या से सत्य पर पहुंच नहीं सकते। यदि अनुभूत से सत्य पर पहुंचना संभव है, तो सत्य अनुभूत में भी मिलना चाहिए। मन और इन्द्रियों का ग्रज्ञान और मानव-जीवन की स्पष्ट नि:सारताएं, ये उस सत् की ग्रात्माभिव्यक्ति के लिए, उसके उन्मीलन के लिए सामग्री हैं। ब्रह्म जगत् के ग्रस्तित्व को स्वीकार करता है। परम सत्य जगत् की लीला को जीवित रखता है और उसमें रहता है। इसीलिए हम जगत् की वस्तुओं की निरपेक्ष से दूरी नाप सकते हैं और उसके ग्रनुसार, उनकी सत्ता के स्तरों को ग्रांक सकते हैं। इस जगत् में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ईश्वर से दीप्त न हो। भौतिक पदार्थ तक, जिनमें ग्रपनी सत्ता के दिव्य ग्राधार के स्वरूप को लोजने की बुद्धि नहीं है, ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति से नि:सृत हैं और पैनी नजर के लिए वे ग्रपने भौतिक ढांचों के भीतर के दिव्य को प्रकट कर सकते हैं। जो चीज जड़ ग्रीर विवेकहीन सत्ताओं के लिए संभव नहीं है वह विवेकी मानव-प्रााणी के लिए सम्भव है। वह ग्रपनी

१. तुलना करें, सेंट बर्नार्ड: "ईश्वर जो, अपने सहज तास्विक रूप में, सभीमें सर्वत्र एक-जैसा है, सामर्थ्य की दृष्टि से, विवेकी प्राणियों में अविवेकी प्राणियों की अपेचा भिन्न रूप में हैं, और अच्छे विवेकी प्राणियों में दुरों की अपेचा भिन्न रूप में हैं। अविवेकी प्राणियों में वह इस रूप में हैं कि वे उसे जान नहीं पाते हैं। परन्तु सभी विवेकी प्राणी शान द्वारा उसे जान सकते हैं। किन्तु केवल अच्छे प्राणी ही उसे प्रेम के द्वारा भी जान सकते हैं।"

सत्ता के दिव्य स्राधार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह इसके लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसे स्वेच्छा से उसे प्राप्त करना है। सर्वोच्च की स्रपरिवर्तनीयता का यह स्रयं नहीं है कि विश्व एक निर्दोप रीति से जोड़ी गई यन्त्र-रचना है, जिसमें हर चीज स्रारम्भ से ही रख दी गई है। जगत् का ब्रह्म पर स्राधारित जो रूप है वह सत्य है, जगत् स्रपने-स्रापमें मिथ्या है।

विश्व-सत्ता में सत्य ग्रौर मिथ्या दोनों की विशेषता है। वह पूर्णतया सत्य बनने की महत्त्वाकांक्षा रखती है। अझन्दोग्य उपनिषद् इस मत को स्वीकार नहीं करती कि जगत् ग्रारम्भ में 'ग्रसत्' था ग्रौर उससे समस्त ग्रस्तित्व पैदा हुग्रा है। वह प्रतिपादित करती है: ''ग्रारम्भ में यह जगत् मात्र 'सत्' था, केवल एक — ग्रद्वितीय।''

सर्वोच्च को 'कवि' कहा गया है — कलाकार, रचयिता या स्नप्टा; केवल अनुकर्ता नहीं। जिस प्रकार कला मनुष्य के जीवन के ऐश्वर्य को प्रकट करती है, उसी प्रकार जगत् ईश्वर के जीवन की विराटता को प्रकट करता है। ब्रह्मसूत्र जगत् की सुष्टि को एक 'लीला', चिर तह्ण किव का उल्लास, कहता है।

यदि अपरिवर्तनीयता सत्य की कसौटी है, तो ब्यक्त जगत् के लिए सत्य का दावा नहीं किया जा सकता। परिवर्तन जगत् की ब्यापक विशेषता है। परिवर्तनशील चीजों का आरम्भ में अनस्तित्व होता है और अन्त में भी अनस्तित्व होता है। के निरन्तर विद्यमान नहीं रहतीं। उन सभी सत्ताओं पर जो जन्म, क्षय, विघटन और मृत्यु के अधीन हैं, नश्वरता की छाप पड़ी हुई है। हमारा यह ग्रह भी क्षीए। और लुप्त हो जाएगा। परिवर्तन सापेक्ष जगत् का लक्षरा है, पर यह परिवर्तनशील जगत् निरपेक्ष में अपनी पूर्णता पर पहुंच जाता है। सापेक्ष घटना-जगत् में जो अपूर्ण है वह सत् के निरपेक्ष जगत् में पूर्ण हो जाता है।

'माया' का प्रयोग 'प्रकृति' के लिए, उस विषयपरक तत्त्व के लिए, भी हुग्रा है जिसे पुरुषविध ईश्वर मृष्टि के लिए प्रयुक्त करता है । समस्त प्रकृति, निम्नतम स्तर तक में, निरन्तर गतिशील है ग्रौर ग्रगली उच्चतर स्थिति पर पहुंचने के

१. तुलना करें, 'वाक्य सुधा' :

त्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् । श्राद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपमतो द्वयम् ।

र. ६. २. १। (सदारपदं सर्व सर्वत्र'-रांकर।

४. श्रादावन्ते च यिन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा।—गौडपादः 'कारिका', २.६। तिब्बती रहस्यवादी मिलरेपा कहते हैं: "सभी लौकिक प्रयत्नों का श्रांत विच्छिन्नता में होता है, निर्माण का विनाश में; मिलन का वियोग में; जन्म का मृत्यु में।" लिए, जिसकी कि वह स्वयं प्रतिकृति या निम्नतर ग्रिभिव्यक्ति है, ग्राकांक्षा रखती है। 'प्रकृति', ग्रनात्म, सत्ता के क्षेत्र से वाहर क्षिप्त मौतिक द्रव्य घीरे-घीरे ग्रात्म में लौटने की ग्रोर प्रयत्त है, वह रूप ग्रहण करता है ग्रीर इस प्रकार निरपेक्ष सत्ता से जुड़ जाता है। मौतिक द्रव्य तक ब्रह्म है। 'प्रकृति' ग्रपने-ग्राप उतनी एक ग्रस्तित्वमय तथ्य नहीं है जितनी कि चिन्तन की एक मांग है। निम्नतम ग्रस्तित्व तक पर मुजनात्मक ग्रात्म की छाप लगी है। वह पूर्णत्या ग्रनस्तित्व नहीं है। निरपेक्ष ग्रसत् का ग्रस्तित्व नहीं है। सत् की वदान्यता से मुक्तरूप में प्रवाहित इस जगत् में वह ग्रसम्भव है। 'प्रकृति' ग्रसत् कहलाती है, पर यह पूर्णत्या सही नहीं है। यह निरूपण सत् से उसकी दूरी का निर्देश करता है। दिव्य से उतार की ग्रोर वह चरम संभावना है, लगभग ग्रसत् है, पर पूर्ण ग्रसत् नहीं है।

'प्रकृति' को ईश्वर की माया कहा गया है, पर उसके रूप हम जीवात्माग्रों को ग्रपने से बाह्य लगते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में हमारे ग्रज्ञान का यही कारण है।

जगत् ईश्वर की माया की शक्ति द्वारा रचा गया है, पर व्यक्तिगत म्रात्मा को माया ने म्रविद्या या ग्रज्ञान में वांध रखा है। म्रादिसत्ता की ग्रिभिव्यक्ति उसके मूल स्वरूप का छिपाव मी है। म्रात्मदीप्त विश्व-म्रालोक की विभूतियों से म्राच्छादित घूमता है, जोकि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमें विश्व-म्रावरण को फाड़ना होगा और उस स्विंगि प्रभा के पीछे जाना होगा जो 'सविता' ने फैला रखी है। उपनिषद् कहते हैं: ''दो पक्षी, जो ग्रिभिन्न मित्र हैं, एक ही पेड़ पर जमे हुए हैं। उनमें से एक मधुर फल को खाता है, दूसरा खाता नहीं है, केवल देखता है। एक ही पेड़ पर मनुष्य सन्ताप मोगता, चिन्ता में डूबा, ग्रपनी ही ग्रक्ष-मता (ग्रनीश) से घवराया हुग्रा बैठा है। परन्तु जब वह दूसरे स्वामी (ईश) को सन्तुष्ट देखता है ग्रौर उसकी महत्ता को जान लेता है, तो उसका सन्ताप दूर हो जाता है।'' हम ग्रनेकता को परम सत्य समभने की गलती करते हैं। यदि हम एकता की उपेक्षा करेंगे तो ग्रज्ञान में खो जाएंगे।

जब हम 'प्रकृति' की घारणा पर ग्राते हैं तो हम 'हिरण्यगर्भ' के राज्य में होते हैं। उपनिषदों में जो उपमाएं दी गई हैं — नमक ग्रौर जल, ग्राग ग्रौर चिन-गारियां, मकड़ी ग्रौर उसका तार, वंशी ग्रौर ध्विन — उनमें सत् से भिन्न एक तत्त्व के ग्रस्तित्व को स्वीकार किया गया है। प्रकृति की ग्रादिम नीरवता में हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा ध्विन, 'नाद ब्रह्म', छोड़ते हैं। उसके उन्मत्त नृत्य से जगत्

१. श्रन्नं ब्रह्मे ति व्यजानात्'—तैत्तिरीय उ०, ३।

२. श्वेताश्वतर उ०, ४. ६ श्रोर ७।

विकसित होता है। 'नटराज' के प्रतीक का यही ग्रर्थ है। उसका नृत्य भ्रम नहीं है। दिब्य सत्य का वह एक समयातीत तथ्य है। रूप सत्य की ग्रभिव्यक्तियां हैं, वे ग्रनस्तित्व में से निकले स्वच्छन्द ग्राविष्कार नहीं हैं। रूप ग्ररूप का प्रकट होना है। नाम वह शब्द नहीं है जिससे कि हम किसी चीज का वर्रान करते हैं, विल्क सत्य की वह शक्ति या विशेषता है जो किसी चीज के रूप में मूर्त हुई है। ग्रसीम नामहीन है क्योंकि उसमें सभी नाम समाविष्ट हैं। जोर वरावर ब्रह्म पर जगत् की निर्भरता पर ही दिया जाता है । सापेक्ष निरपेक्ष पर ग्राश्रित है । घ्वनि के बिना प्रतिष्विन नहीं हो सकती । जगत् स्वयंसिद्ध नहीं है; वह ग्रपना ग्राप कारएा नहीं है । वह एक कार्य है । ईश उपनिषद् बताती है कि मूल सत्य एक है, ग्रौर ब्युत्पन्न तथा म्रवलम्बी सत्य म्रनेक हैं। केन उपनिषद् जब यह कहती है कि ब्रह्म मन का मन है, जीवन का जीवन है, तो वह मन भ्रौर जीवन की भ्रवास्तविकता का प्रति-पादन नहीं करती, बल्कि हमारे वर्तमान ग्रस्तित्व की हीनता ग्रौर ग्रपूर्णता पर जोर देती है । जगत् में हम जो भी कुछ देखते हैं, वह सब निरपेक्ष सत्ता में शाश्वत रूप से विद्यमान की एक अपूर्ण प्रतिकृति है, एक विभाजित स्रभिव्यक्ति है।

जगत् ब्रह्म पर निर्भर है, ब्रह्म जगत् पर निर्भर नहीं है । ''ईश्वर जगत् का निवासस्थान है; पर जगत् ईश्वर का निवासस्थान नहीं है'', यह यहूदी धर्म का एक सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है। ग्रनुभूत जगत् जागररा, स्वप्न ग्रौर प्रगाढ़ निद्रा की ग्रपनी तीनों स्थितियों सहित, विषयो-विषय-सम्बन्ध पर ग्राधारित है । यह द्वैत समस्त ग्रमिव्यक्ति का तत्त्व है । जागरएा ग्रौर स्वप्न दोनों में विषयों का ग्रनुभव होता है ग्रौर दोनों में द्रष्टा ग्रौर दृष्ट का भेद रहता है । व्यक्त जगत् निरपेक्ष पर निर्भर है। निरपेक्ष स्रात्मा, जो विषयी स्रौर विषय के भेद से परे है, तर्कसंगत रूप से व्यक्त जगत् से पूर्ववर्ती है । <sup>२</sup> जगत् होने की एक प्रक्रिया है, वह होना नहीं है ।

उपनिषदें यह स्पष्ट कर देती हैं कि जागरएा की स्थिति ग्रौर स्वप्न की स्थिति बिलकुल ग्रलग-ग्रलग हैं। स्वप्नावस्था में ग्रनुभूत चीजें भ्रांतिजनक होती हैं। जाग-होते हैं, न घोड़े, न मार्ग । वह स्वयं ही रथों, घोड़ों ग्रौर मार्गी की रचना कर लेता है ।''³ काल्पनिक वस्तुय्रों का ग्रस्तित्व केवल कल्पना-काल तक ही रहता है । किन्तु वास्तविक वस्तुग्रों का ग्रस्तित्व न केवल जब हम उन्हें श्रनुभव करते हैं तब तक रहता है, विल्क जब हम उन्हें ग्रनुभव नहीं करते तब भी रहता है। 'वाह्याश्च

१. ४ और ५।

२. देखें, मायडूक्य उ०, २ . ४ श्रोर ५ पर गौडपाद की 'कारिका'।

३. यहद् उ०, ४. ३. ६ श्रीर १०।

ह्वयकालाः।'<sup>9</sup> देशकालधर्मी व्यवस्था एक तथ्य है, कोई मनःस्थिति या चेतना की दणा नहीं है।

'ग्रविद्या' को उपनिषदों में भ्रांति का मूल कहा गया है। कठ उपनिषद् ऐसे लोगों की चर्चा करती है जो अज्ञान में रहते हैं और अपने-आपको बुद्धिमान समभते हैं श्रीर सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। वे ग्रंधे के पीछे-पीछे चलने-वाले ग्रंधों की तरह हैं। यदि उन्होंने ग्रपने-ग्रापको 'ग्रविद्या' ग्रर्थात् ग्रज्ञान की वजाय 'विद्या' प्रर्थात् ज्ञान में रखा होता, तो वे ग्रासानी से सत्य को देख सकते थे। वे छान्दोग्य उपनिषद् 'विद्या' स्रर्थात् ज्ञान का, जो एक शक्ति है, स्रौर 'स्रविद्या' अर्थात् ग्रज्ञान का, जो ग्रक्षमता है, परस्पर भेद दिखाती है। माया जहां भावार्थ में विश्वपरक ग्रधिक है, वहां ग्रविद्या व्यक्तिपरक ग्रधिक है । हम जब पदार्थों ग्रौर जीवों की ग्रनेकता को ग्रंतिम ग्रौर मौलिक समभते हैं तो ग्रविद्या के ग्रधीन होते हैं। इस तरह की दिष्ट सत्य को भूठलाती है। यह अविद्या की भ्रांति है। स्रनेकरूप जगत् है स्रीर वह स्रपना स्थान रखता है, परन्तु यदि हम उसे एक स्वयंजात व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो हम गलती करते हैं। विश्वप्रिक्रया जहां सत्य की कुछ संभावनाय्रों को प्रकट करती है, वहां वह सत्य के पूर्ण स्वरूप को छिपाती भी है। ग्रविद्या स्वार्थ को जन्म देती है ग्रौर हृदय में एक गांठ वन जाती है। ग्रपने हृदय की गहराइयों में स्थित ग्रात्म को यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें पहले उस गांठ को खोलना होगा। प्रश्न उपनिषद् हमें बताती है कि जब तक हम ग्रपने भीतर की कृटिलता को, ग्रसत्यता (ग्रनृत) को, ग्रौर भांति (माया) को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्म के संसार में पहुंच नहीं सकेंगे।

जगत् हमें इस भ्रम में डालता है कि हम उसीको सब कुछ स्रौर स्नात्मिर्मर समभों, स्रौर जगत् की इस भ्रमोत्पादक प्रवृत्ति को भी 'स्रविद्या' के स्रर्थ में माया कहा गया है। जब हमसे यह कहा जाता है कि हम माया को जीतें, तो वह सांसारिकता को छोड़ने का स्रादेश होता है। हमें इस जगत् की चीजों में स्नास्था

१. 'माराड्डक्य कारिका', २. १४ पर शंकर।

२. कठ उ०, १. २. ४. ४। ३. १. १. १०।

भ माया वह शक्ति मानी गई है जो भ्रम पैदा करती है। माश्च मोहार्थवचनः याश्च प्रापणवाचकः। तां प्रापयित या नित्यं सा माया प्रकीतिता ॥"

—ब्रह्मवैवर्तपुराण, २७।

४. मुण्डक उ०, २. १. १०।

६. १. १६।

नहीं रखनी चाहिए। माया का सम्बन्ध जगत् के ग्रस्तित्व से नहीं बिल्क उसके ग्रर्थे से हैं, जगत् की वास्तविकता से नहीं बिल्क उसे देखने के टिष्टिकोएा से हैं।

उपनिषदों में ऐसे ग्रंश हैं जिनमें जगत् को एक ग्रामास, 'वाचारम्भएं विकारों नामधेयम्', ग्रौर विशुद्ध सत्ता को सत्य बताया गया है। ग्रन्य ग्रंश जगत् की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे यह कहते हैं कि ब्रह्म से ग्रलग इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। शंकर हमें बताते हैं कि पहला मत उपनिषदों की सच्ची शिक्षा है, जबिक दूसरा मत केवल परीक्षार्थ, शिक्षा की पहली सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जोिक बाद में वापस ले लिया जाता है। जगत् की जो वास्त-विकता स्वीकार की गई है वह केवल ग्रमुभूत है, मौलिक नहीं है।

यदि हम सर्वोच्च के चतुर्विध स्वरूप को ध्यान में रखें तो हमें जगत् की स्थित के सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं होगी। यदि हम ब्रह्म, निरपेक्ष, पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो हम ग्रनुभव करते हैं कि जगत् ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है, बिल्क ब्रह्म पर ग्राश्रित है। दोनों के बीच जो सम्बन्ध है वह तर्क से साफ-साफ रखा नहीं जा सकता। यदि हम पुरुपविध ईश्वर की ग्रोर मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जगत् ब्रह्म की मुष्टि है ग्रौर वह उसकी ग्रांगिक ग्रभिच्यक्ति नहीं है। मुजन की शक्ति माया कहलाती है। यदि हम विश्वप्रित्रया की ग्रोर मुड़ते हैं, जोिक एक निरन्तर बनना है, तो वह सत् ग्रौर ग्रसत्, दिव्यतत्त्व ग्रौर प्रकृति का एक मिश्रग् मालूम होती है। 'हिरण्यगर्भ' ग्रौर उसका जगत् दोनों काल के ग्रधीन हैं ग्रौर शाश्वत से भिन्न समक्षे जाने चाहिए। परन्तु कालगत बनना किसी भी तरह मिथ्या नहीं है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि सर्वोच्च का यह चतुर्विध स्वरूप क्यों है, वह जैसा है वैसा क्यों है, हम उसे केवल उपस्थित सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह इस ग्रर्थ में चरम तर्कहीनता है कि उस उपस्थित की कोई तार्किक व्युत्पत्ति संभव नहीं है। उसका हमें ग्रात्मिक चेतना में वोध होता है, ग्रौर वह ग्रमुभव के स्वरूप को उसके सभी पहलुग्रों में स्पष्ट करता है। यही एकमात्र संभव या ग्रावश्यक दार्शनिक स्पष्टीकरएा है।

## 98

### जीवातमा

'जीव' का शाब्दिक श्रर्थ है, 'जो सांस लेता है,' श्रौर यह 'जीव्','सांस लेना', धातु से बना है । प्रारम्भ में इससे मनुष्य की प्रकृति के उस जीवविज्ञानीय पहलू का बोध होता था जो जागरण, स्घप्न ग्रौर निद्रा की ग्रवस्थाग्रों में—जीवन-भर— कायम रहता है। इसे 'पुरुष' कहा गया है, इस ग्रथं में कि यह 'पुरिशय' ग्रथीत् 'हृदय के दुर्ग में रहता है'। इसका ग्रथं यह है कि जीविवज्ञानीय पहलू किसी ग्रन्य ग्रात्मा या मन का उद्देश्य पूरा करता है। यही वह ग्रात्मा है जो कर्मों का फल भोगती है ग्रौर भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। यह 'भोक्ता' ग्रौर 'कर्ता' है। यह 'विज्ञानमय ग्रात्मा' है। 'जीव' में एक भौतिक ग्रंग, 'प्राण्-तत्त्व', रहता है जो व्यक्ति की ग्रचेतन कियाग्रों का नियमन करता है, ग्रौर चेतन कियाग्रों का तत्त्व (मानस) रहता है जो दर्शन, श्रवण, स्पर्श, गंध ग्रौर स्वाद की पांच ज्ञानेन्द्रियों ग्रौर वाणी, हाथ, पैर, मलोत्सर्जन ग्रौर प्रजनन की पांच कर्मेन्द्रियों को काम में लाता है। ये सब 'विज्ञान' या बुद्धि द्वारा संगठित हैं। ग्रहं की वैयक्तिकता का ग्राधार 'विज्ञान' या बुद्धि है जो मन, जीवन ग्रौर शरीर को ग्रपने में केन्द्रित रखती है। यह का सम्बन्ध सापेक्ष जगत् से है, वह ग्रनुभव की एक धारा है, जीवन का एक धारावाही ग्रोध है, एक ऐसा केन्द्र है जिसमें हमारे इन्द्रियानुभव ग्रौर मानसिक ग्रनुभव केन्द्रित हैं। इस पूरे ढांचे के पीछे सर्वव्यापी चेतना, ग्रात्मा, है जो हमारी वास्तविक सत्ता है।

मानव व्यक्ति पांच तत्त्वों—'ग्रन्न', 'प्राण', 'मन', 'विज्ञान' ग्रौर 'ग्रानन्द' का सिम्मश्रण है। सर्वोच्च ग्रात्मा, जो समस्त सत्ता का ग्राघार है, जिसके साथ मनुष्य की सम्पूर्ण सत्ता उसकी यात्रा के ग्रंत में एक हो जानी चाहिए, उसके ग्रहंभाव में योग नहीं देती है। जीवन ग्रौर भूत द्रव्य 'स्थूल शरीर' में संगठित हैं, मन ग्रौर जीवन 'सूक्ष्म शरीर' में संगठित हैं, बुद्धि 'कारण शरीर' में संगठित है ग्रौर ग्रात्मा, सर्वव्यापी ग्रात्मा, वह सर्वोच्च सत्ता है जो ग्रौर सभीको संभाले हुए है। ग्रहं सर्वव्यापी ग्रात्मा की ग्रिभिव्यक्ति है; वह स्मृति ग्रौर नैतिक सत्ता को, जो परिवर्तनशील रचनाएं हैं, प्रयोग में लाता है। ग्रात्मा के लिए, जो बुद्धि सं उच्चतर है, कभी-कभी 'पुरुष' शब्द का भी प्रयोग होता है। 'बुद्धि' सत्ता की

१. देखें, प्रश्न उ०, ४. ६। कठ उ०, १. ३. ४।

२. तुलना करें, ''जो ब्रात्मा को अधिकाधिक स्पष्ट देखता है, उसे अधिकाधिक पूर्ण सत्ता प्राप्त होती है। पौथों और वृत्तों में केवल रस दिखाई देता है, पशुओं में चेतना। श्रात्मा मनुष्य में अधिकाधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि वह बुद्धि से सर्वाधिक सम्पन्न है। वह त्रानेवाले कल को जानता है, वह जगत् को जानता है और जो जगत् नहीं है उसे जानता है। इस तरह सम्पन्न होने के कारण वह मर्त्य से श्रमर्त्य की कामना करता है। पशुओं का जहां तक सम्बन्ध है, उनका झान भूख और प्यास तक सीमित है। पर यह मनुष्य तो सागर है, यह सारे जग से अपर है। यह चाहे कहीं भी पहुँच जाए, उसके श्रागे जाने की इच्छा करेगा।''—ऐतरेय आर्थ्यक, २.१३।

वस्तुपरक श्रेगाी से सम्बन्ध रखती है। 'पुरुष' चेतना का वह व्यक्तिपरक प्रकाश है जो सभी सत्ताग्रों में प्रतिबिम्बित होता है।

प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी और रसायनविज्ञान, शरीर-रचनाविज्ञान ग्रौर शरीर-िक्याविज्ञान, मनोविज्ञान ग्रौर समाजविज्ञान मनुष्य को ग्रन्वेषण का एक विषय मानते हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य सजीव सत्ताग्रों की श्रृंखला की एक कड़ी है, ग्रनेक में से एक है। उसका एक ग्रपना शरीर ग्रौर एक ग्रपना मन होता है, परंतु उसकी ग्रात्मा इनमें से किसीसे भी व्युत्पन्न नहीं है, यद्यपि वह इन सबका मूल है। सभी ग्रानुभव-सिद्ध कार्य-कारण-सम्बन्ध ग्रौर विकास की जीवविज्ञानीय प्रिक्तयाएं उसकी बाह्य सत्ता पर लागू होती हैं, उसकी ग्रात्मा पर नहीं। भौतिक, जीवविज्ञानीय, मनोवैज्ञानिक ग्रौर तार्किक पह न् उसकी प्रकृति के पहलू हैं, जिन्हें कि तैत्तिरीय उपनिषद् उसके 'कोश' कहती है। प्रयोग-सिद्ध ग्रन्वेषण से बड़ी-बड़ी सम्भावनाएं हैं, परंतु मनुष्य जो कुछ वह ग्रपने विषय में जानता है उससे कहीं ग्रधिक है।

ग्रहं शरीर, जीवन, मन ग्रीर बुद्धि की एकता है। वह मात्र एक प्रवाह नहीं है, जैसा कि कुछ प्रारम्भिक बौद्ध ग्रौर हिन्दू सोचते थे। वृद्धि, जो एकरूपता लाने वाला तत्त्व है, हमें ग्रहं-चेतना देती है। स्मृति एक कारण है जो ग्रहं की ग्रविच्छिन्नता को कायम रखने में सहायक होती है। ग्रहं कई ऐसे कारएाों से भी प्रभावित होता है जो हमारी स्मृति के सम्मुख उपस्थित नहीं होते हैं ग्रौर जिन्हें ऊपरी चेतना शायद ही ग्रहणा कर पाती है। ग्रवचेतन उसमें एक वड़ी भूमिका ग्रदा करता है। ग्रहं का स्वरूप संगठन के तत्त्व ग्रौर संगठित होनेवाले ग्रनुभव पर निर्भर करता है। क्योंकि नाना प्रकार के ऐसे ग्रनुभव होते हैं जिनके साथ हम ग्रपने को एकाकार कर सकते हैं, ख्याति, सफलता, ऐक्वर्य, ग्रिवकार ग्रादि ग्रसंख्य प्रकार के ऐसे विषय होते हैं जिनका हम ग्रनुसरएा कर सकते हैं, इसलिए ग्रसंख्य प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो ग्रपने पिछले गौर मौजूदा ग्रनुभवों, ग्रपनी शिक्षा ग्रौर वातावरएा द्वारा चिह्नित होते हैं। हम क्या हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या रह चुके हैं। ग्रहं शाइवत सत्ता की पृष्ठभूमि पर एक परिवर्तनशील रचना है, वह केन्द्र है जिसके चहुं ग्रोर हमारी मानसिक ग्रौर जीवनगत कियाएं संगठित हैं। ऋहं निरंतर परिवर्तित होता रहता है, वह ऊपर जाता है और नीचे स्राता है --- ऊपर दिव्य ईइवरत्व से एकता की स्रोर या नीचे स्वार्थ, मूर्खता और कामुकता की दानवी पराकाष्ठाग्रों की ग्रोर। 'जीव' की ग्रात्म से भी परे चले जाने की क्षमता इस बात का प्रमाएा है कि वह, जैसा कि वह ग्रपने को समभता है, सीमित सत्ता नहीं है।

ग्रस्तित्व ग्रौर मूल्य की श्रेिएायां परस्पर संगति रखती हैं। गोचर विषयों की जिस श्रेणी में ग्रस्तित्व के स्तर पर सत्य निम्नतम मात्रा में होता है, वहां नैतिक या ग्रात्मिक स्तर पर मूल्य निम्नतम मात्रा में होता है। मानव व्यक्ति पशु, पौधे या खनिज से उच्चतर है।

सर्वव्यापी ग्रात्मा का जीवात्माग्रों से क्या सम्बन्ध है ? इस विषय में विभिन्न मत हैं। शंकर यह मानते हैं कि सर्वव्यापी ग्रात्मा जीवात्मा से ग्रिभन्न है। रामानुज कहते हैं कि जीवात्मा सर्वव्यापी ग्रात्मा से शाश्वत रूप से ग्रिभन्न है ग्रौर भिन्न भी है। मध्व के ग्रनुसार, जीवात्मा सर्वव्यापी ग्रात्मा से शाश्वत रूप से भिन्न है।

ग्रात्मा को जब दिव्य मानस का एक ग्रंश कहा जाता है तो उसका ग्रर्थ यह संकेत करना होता है कि दिव्य विचार के ग्रहीता के रूप में वह दिव्य मानस की परवर्ती है। त्र्यात्माएं दिव्य रूपों के लिए भौतिक द्रव्य का काम देती हैं। म्रात्माम्रों की म्रनेकता के सांख्य सिद्धान्त में इसी सत्य का निर्देश किया गया है। यद्यपि व्यक्त जगत् में ग्रात्मा सभीमें एक है, फिर भी ग्रात्मा का एक ग्रंश, माग या ऐसी किररा है जो युग-युगान्तर में हमारे व्यक्तिगत जीवनों की गतिविधियों पर ग्राधिपत्य रखती है। यह स्थायी दिव्य रूप ही वह वास्तविक व्यक्तित्व हैजो हमारी सत्ता के उत्परिवर्तनों को शासित करता है। यह सीमित ग्रहं नहीं है, बल्कि हमारेव्यक्तिगत अनुभव में प्रतिबिम्बित असीम आत्मा है। हम शरीर, जीवन और मन की मात्र एक फुहार नहीं हैं जो एक विशुद्ध ग्रात्मा के —ऐसी ग्रात्मा के जो हमें किसी भी तरह प्रभावित नहीं करती—पर्दे पर फेंक दी गई है। इस फुहार के पीछे हमारी सत्ता की स्थायी शक्ति है जिसमें से ग्रसीम ग्रात्मा ग्रपने-ग्रापको व्यक्त करती है। दिव्य की ग्रभिव्यक्ति की बहत-सी विधाएं ग्रौर बहुत-से स्तर हैं, श्रौर इन विधाश्रों के प्रयोजनों की पूर्ति से ग्रनन्त साम्राज्य के सर्वोच्च क्षेत्र का निर्माण होता है। व्यक्त जगत् में किसी भी रचित सत्ता का ग्राधार ईश्वर का तत्सम्बन्धी विचार है, जोकि दिव्य होने के कारण स्वयं उस सत्ता से ग्रधिक

१. ''श्रंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि'' (जीव ईश्वर का एक श्रंश है, इसलिए कि उन्हें अलग-अलग नहीं बताया गया हैं, और प्रित्कृल भी नहीं बताया गया हैं), इस सूत्र के अपने भाष्य में शंकर यह दिखाते हैं कि जीव और ईश्वर में परस्पर चिनगारी और आग का सा सम्बन्ध हैं, ''जीव ईश्वरस्यांशो भिवतुमईति, यथाग्नेविंस्फुलिंगः'' जिनमें ताप समान होता है (यद्यपि चिनगारियों और आग में भेद किया जा सकता है)। और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भिन्नता और अभिन्नता के इन दो सिद्धान्तों से अंशत्व का अर्थ निकलता है।—बहासून, २. ३. ४३ पर शांकरभाष्य।

वास्तविक होता है। ग्रात्मा, इसलिए, दिव्य मानस के एक विचार की प्रतिनिधि है, ग्रौर विभिन्न ग्रात्माएं सर्वोच्च का ग्रंश हैं। ग्रात्मा पूर्णता के ग्रपने विचार को उस दिव्य स्रष्टा से लेती है जिसने उसे ग्रस्तित्व दिया है। ग्रात्मा का वास्तविक ग्रस्तित्व दिव्य मानस से उत्पन्न होता है, ग्रौर उसकी पूर्णता दिव्य मानस के संदर्शन में है, उस दिव्य नमूने को जो उसके लिए निर्धारित है ग्रपनी चेतना ग्रौर विशेषता के ग्रन्दर पूरा करने में है।

जीवात्माएं मिथ्या हैं, इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता। वे सब केवल ख्रात्मा के द्वारा रहती हैं शौर उससे खलग उनकी कोई वास्तविकता नहीं है। सर्वोच्च ख्रात्मा को जगत् का विधायक सत्य मानते हुए उसकी खौर जीवात्माओं की एकता पर जो जोर दिया गया है, उससे जीवात्माओं की अनुभूत वास्तविकता का खंडन नहीं होता। जीवात्माओं की अनेकता उपनिषदों में स्वीकार की गई है। व्यक्त जगत् जब तक अपना कार्य कर रहा है, तब तक जीव अपने-आपको सर्वेव्यापी निरपेक्ष में विगलित नहीं करते। मुक्त जीव अपने-आपको ख्रात्मा द्वारा अनुप्राणित मनो-भौतिक वाहन नहीं, बिलक ख्रात्मा ही समभते हैं, और इसलिए वे ख्रात्मा का ख्रवतार हैं। ये वाहन कारण द्वारा निर्धारत हैं और परि-वर्तित होते रहते हैं।

जीव को, एक तरह से, ईश्वर ने अपने रूप के अनुरूप और अपने सटश रचा है। परन्तु मुघ्ट के नाते उसका अपना रूप है। हम स्वयं अपनी सम्भावनाओं से अनिभन्न हैं। जीवात्मा जब यह सोचती है कि वह अन्य सब जीवात्माओं से पृथक् और भिन्न है, तो वह 'अविद्या' या अज्ञान के वश में होती है। पृथक्ता की इस भावना, 'अहंकार', का परिणाम यह होता है कि वह विश्व के साथ अपनी एकलयता और एकता स्थापित नहीं कर पाती है। यह असफलता शारीरिक कष्ट और मानसिक द्वन्द्व में व्यक्त होती है। स्वार्थपूर्ण इच्छा पराधीनता और वन्धन का चिह्न है। जीव जब इस 'अविद्या' को हटा देता है, तो वह सभी प्रकार की स्वार्थपरता से मुक्त हो जाता है, सभी कुछ प्राप्त कर लेता है और सभी चीजों में अनन्द पाता है।

श्रात्मा की एकता से जीवात्माश्रों के भेद ग्रसंगत नहीं हो जाते हैं। विभिन्न जीवात्माएं क्योंकि 'बुद्धि' के साथ ग्रपने संयोग के कारण भिन्न रहती हैं, इसलिए

१. तुलना करें, वोथियसः ''श्रन्य प्राणियों में त्रात्मज्ञान का अभाव उनकी प्रकृति हैं; मनुष्य में वह दुगुँ णु हैं।''

कर्म के फल ग्रलग-ग्रलग होते हैं। हमारे जीवन में दिव्य 'लोगस' का जितना ग्रंश होता है जीवन उतना ही सार्थक होता है। हमारे मीतर तर्क या विवेक का जो तत्त्व है उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध में 'लोगस' दिखाई देता है। हमारे विवेक में दिव्य विवेक ग्रंतिहित है। बुद्धि पास में होने से जीवात्मा को नैतिक चुनाव की क्षमता प्राप्त होती है। वह ग्रन्तस्थ परमात्मा की ग्रोर मुड़ सकती है या ग्रहं के पृथक् हितों का ग्रनुसरण कर सकती है। वह ग्रपने को परमात्मा के ग्रागे खोल सकती है या उससे दूर ग्रपने को बन्द रख सकती है। एक मार्ग प्रकाश ग्रोर जीवन की ग्रोर ले जाता है, ग्रौर दूसरा ग्रन्थकार ग्रौर मृत्यु की ग्रोर। दोनों के बीज हममें हैं। हम रक्त-मांस ग्रौर पाधिव बुद्धि से नियंत्रित जीवन जी सकते हैं, या ग्रपने-ग्रापको ईश्वर के ग्रागे खोल सकते हैं ग्रौर उसे ग्रपने भीतर कार्य करने दे सकते हैं। यह या वह जो भी मार्ग हम चुनते हैं, उसके ग्रनुसार मृत्यु या ग्रमरता की ग्रोर जाते हैं। ग्रुपने वास्तविक स्वरूप को जब हम भूल जाते हैं ग्रौर ग्रपने-ग्रापको सांसारिक चीजों में खो देते हैं, तो हम दुष्कर्म करते हैं ग्रौर दुःख पाते हैं।

श्रपने वास्तविक स्वरूप से श्रलग होना नरक है, भौर उससे एकता स्वर्ग है। मानव-जीवन में निरन्तर एक तनाव रहता है, निरंकुशता से श्रस्तित्व की एक श्रादर्श स्थिति में पहुंचने के लिए एक प्रयत्न चलता रहता है। जब हम भ्रपने स्वरूप को दिव्य बना देते हैं, तो हमारा शरीर, मन श्रौर श्रात्मा निर्दोष रूप से एकसाथ काम करते हैं श्रौर उनमें एक ऐसी लय श्रा जाती है जो जीवन में दुर्लम है।

जीव के बिना न तो बन्धन हो सकता है श्रौर न मुक्ति। शाश्वत श्रपने श्रनु-मवातीत—'ब्रह्म' रूप में, श्रथवा विश्वसत्ता श्रपने 'ईश्वर' रूप में श्रमरता पर नहीं पहुंचती है। जीव ही श्रज्ञान के वश में होता है श्रौर श्रात्मज्ञान पर पहुंचता है। जीवों के माध्यम से सर्वोच्च की श्रात्मामिव्यक्तितव तक जारी रहेगी जब तक कि वह पूर्ण नहीं हो जाएगी। दिव्य की एकता सर्देव रहती है, श्रौर विश्व प्रिकृया में उसका उद्देश उस एकता को नाना सचेत श्रात्माश्रों के माध्यम से एक श्रनन्त

श्रमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्। मृत्युरापचते मोहात् सत्येनापचतेऽमृतम्॥

पत्येक मानव-शारीर में श्रमरता श्रीर मृत्यु दोनों के तत्त्व स्थित हैं। भ्रम के पालन से हम मृत्यु प्राप्त करते हैं।

१. बुद्धिभेदेन भोकनुभेदात् — ब्रह्मसूत्र, २. ३. ४६ पर शांकरभाष्य ।

२. तुलना करें, मह भारत:

ग्रनुभव में प्राप्त करना है । जब तक हम ग्रज्ञान के वश में रहते हैं, तब तक हम ईश्वर से दूर ग्रपने सीमित ग्रहं में डूबे रहते हैं ।

जब हम ग्रात्मज्ञान की स्थिति में ग्रा जाते हैं तो दिव्य सत्ता हमें ग्रपने ग्रन्दर ले लेती है ग्रौर हम उस ग्रनन्त विश्वव्यापी चेतना से जिसमें कि हम रहते हैं, ग्रभिज्ञ हो जाते हैं।

#### 94

## अंतःस्फूर्ति और बुद्धि विद्या (ज्ञान) ग्रोर ग्रविद्या (ग्रज्ञान)

यदि 'बुद्धि' (विज्ञान) अपनी सत्ता को सर्वव्यापी आत्मा की स्रोर मोड़ती है तो उससे अन्तःस्फूर्ति या सच्चा ज्ञान विकसित होता है। परन्तु साधारणतः, बुद्धि भ्रांत तर्क में व्यस्त रहती है और शंका, युक्ति और कुशल सिद्धीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे ज्ञान पर पहुंचती है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में भी अपूर्ण होता है। वह मन या इन्द्रिय-मन द्वारा प्रदान की गई आधार-सामग्री पर चिन्तन करती है और उसके ज्ञान की जड़ें संवेदनाओं और क्षुधाओं में होती हैं। बौद्धिक स्तर पर हम चीजों के बाह्य दृश्य को टटोलते हैं जिसमें चीजें ऊपरी तौर पर एक-दूसरे के विरुद्ध होती हैं। हम भूल और अक्षमता से घिरे हैं। अखण्ड ज्ञान अपने विषय को सच्चे रूप में और दृद्धता से ग्रहण करता है। उससे कुछ भी बाह्य नहीं है। उसके लिए कुछ भी अन्य नहीं है। उसकी सर्वतोमुखी आत्म-अभिज्ञता में कोई भी चीज विभाजित या विरोधी नहीं है। वह ज्ञान का साधन है और स्वयं ज्ञान है।

यंतःस्फूर्ति-ज्ञान ग्रव्यवहित होता है जो भ्रांत ग्रौर व्यवहित ज्ञान से मिन्न है। यह संवेदनात्मक सहज ज्ञान से ग्रधिक ग्रव्यवहित है, क्यों कि इसमें ज्ञाता ग्रौर ज्ञात का भेद नहीं रहता, जैसा कि संवेदनात्मक सहज ज्ञान में रहता है। यह पूर्ण ज्ञान है, जबिक ग्रन्य समस्त ज्ञान ग्रपूर्ण ग्रौर सदोष है, क्यों कि उसमें विषयी ग्रौर विषय की एक रूपता स्थापित नहीं होती। ग्रन्य समस्त ज्ञान परोक्ष है ग्रौर उसका मूल्य केवल एक प्रतीक या प्रतिनिधि जितना है। सामान्यतः सार्थक ज्ञान केवल वही होता है जो चीजों की प्रकृति में ग्रंतः प्रवेश करता है। परन्तु ज्ञान के निम्नतर रूपों में विषय में विषयी का यह ग्रन्तः प्रवेश सीमित ग्रौर ग्रांशिक होता है। वैज्ञानिक बोध यह मानता है कि कोई चीज केवल तभी जानी जा सकती है जब वह ग्रपने सरलतर घटकों में तोड़ दी जाए। यदि किसी ग्रांगिक रचना के

साथ ऐसा किया जाए तो उसकी सार्थकता नष्ट हो जाती है।

ग्रंत:स्फूर्ति-चेतना के प्रयोग से हम चीज को कम विकृत किए ही ग्रधिक यथार्थता से जान लेते हैं। हम चीज को जैसी वह है वैसी ही ग्रनुभव करने के निकट पहुंच जाते हैं।

ज्ञान के लिए विचार और सत्ता की एकता या एक रूपता पहले आवश्यक है, ऐसी एकता जो विषयी और विषय के भेद का अतिलंघन कर जाए। इस तरह का ज्ञान मनुष्य के खुद अस्तित्व में ही प्रकट होता है। वह प्राप्त नहीं होता है, बिल्क उद्घाटित होता है। ज्ञान अविद्या से आच्छादित है और वह जब हट जाती है तो ज्ञान अपने-आपको प्रकट कर देता है। हम जो कुछ हैं वही देखते हैं, और जो कुछ देखते हैं वही हम हैं। हमारा चिन्तन, हमारा जीवन और हमारी सत्ता शुद्धता में ऊपर उठ जाते हैं और हम सत्य के साथ एक रूप हो जाते हैं। यद्यपि हम उसे समभने और उसका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं, पर हम उसका आस्वादन करते हैं और उससे सम्पन्न होते हैं। हम नूतन बन जाते हैं। निरपेक्ष सत्ता का आनन्ददायी दर्शन जब चिकत द्रष्टा को एक बार हो जाता है तो इन्द्रिय-प्राह्मका रस उसके लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह उसे प्राकृतिक तत्त्व में निमग्न दिखाई देता है।

मन और इन्द्रियों द्वारा दी गई सूचना, जब तक कि वे अन्तरात्मा द्वारा आलोकित न हों, भ्रामक होती है। फिर भी उसी सूचना के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। जगत् और जीव जैसे प्रतीत होते हैं वह उनके वास्तविक रूप की एक विकृति है, फिर भी उस विकृति के द्वारा ही हम वास्तविकता पर पहुंचते हैं।

१. एकहार्ट कहते हैं : ''ईश्वर श्रपने पूर्ण ईश्वरत्व सहित शाश्वत रूप से श्रपने प्रतिरूप (स्वयं श्रातमा) में रहता है ।''—रुडोल्फ श्रोटो :''मिस्टिसिइम : ईस्ट ऐएड वैस्ट' (१६३२), पृ० १२।

२. तुलना करें, प्लोटिनसः ''श्रीर जिसका इस दृश्य से साचात्कार हो जाएगा उसमें प्रेम का कितना उन्माद उमड़ेगा, कामना की कितनी वसक, श्रीर कितनी उत्काठ के साथ वह इसमें युल जाना श्रीर एकाकार हो जाना चाहेगा! कितना अपूर्व श्रानन्द है! जिसने इस सत्ता को कभी नहीं देखा है वह यदि इसे श्रपना समस्त श्रेय मानकर इसके लिए लालायित रहता है, तो जिसने इसे जान लिया है वह इसे साचात सौन्दर्य मानेगा श्रीर इसके प्रति प्रेम श्रीर श्रद्धा से श्रिमभूत हो जाएगा। विस्मय, श्राह्वाद श्रीर एक कल्याणकारी त्रास का ज्वार उसे प्लावित कर देगा। उसका प्रेम सच्चा प्रेम होगा जिसमें कल्याणकारी त्रास का ज्वार उसे प्लावित कर देगा। उसका प्रेम सच्चा प्रेम होगा जिसमें तीत्र कामना रहेगी। इस प्रेम के सिवा वह श्रीर सभी प्रेमों को तुच्छ सममेगा, श्रीर उस सबकी जो कभी श्रच्छा लगता था श्रवज्ञा करेगा।"—'एन्नीड्स', श्रंग्रेजी श्रनुवाद, मैंक्केन्ना, खएड १ (१६१७), पृ० ६ ।

व्यावहारिक बुद्धि के निष्कर्षों को जिस तरह वैज्ञानिक बांध के निष्कर्षों द्वारा ठीक किया जाता है, उसी तरह वैज्ञानिक बोध के निष्कर्षों को भी अन्तरात्मा के आलोक द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। बुद्धि की कल्पनाओं को आतिमक अनुभव की वास्तविकता में और आत्मा के मूर्त संदर्शन में बदलने की आव-श्यकता है।

सत्य को यदि ज्ञान का विषय समभने की गलती की जाएगी तो वह जाना नहीं जा सकेगा। अनुभूत विषय वाह्य निरीक्षण या अन्तर्निरीक्षण से जाने जा सकते हैं। परन्तू ग्रात्मा ग्रपने को ज्ञाता ग्रीर ज्ञात में विभाजित नहीं कर सकती। तार्किक ऊहापोह ईश्वर ग्रौर मनुष्य, निरपेक्ष ग्रौर सापेक्ष की जीवन्त एकता को ग्रह्ण करने में ग्रसमर्थ है। परन्तु तार्किक ग्रक्षमता वास्तविक ग्रसम्भावना का प्रमाण नहीं है। भ्रांत तर्क जिन्हें संयुक्त करने में ग्रसमर्थ है, वास्तविकता उन्हें एक कर देती है। जीवन का प्रत्येक परमाणु ईश्वर स्रौर जगत् की एकता स्रौर उनके द्वैत का साक्षी है। सत् कभी भी विषय नहीं बन सकता, बाह्य नहीं हो सकता । वह मनुष्य में अन्तर्निहित है और उसका सहभावी है । वह अज्ञेय इसलिए है कि हम ग्रस्तित्व को वस्तुपरकता के साथ एकाकार कर देते हैं। यह चीज मेजों ग्रौर कुर्सियों जैसी नितान्त बाह्य वस्तुग्रों के लिए एक सीमा तक सही है । उन चीजों को हमें जाननेवाले मन में उठती संवेदनाग्रों ग्रौर थारगात्रों में विघटित करना नहीं होता है । परन्तु ग्राध्यात्मिक सत्य उस प्रकार प्रकट नहीं होता है जिस प्रकार कि प्राकृतिक जगत् की वस्तुएं या तर्क के सिद्धान्त जाने जाते हैं। याज्ञवल्क्य हमें बताते हैं कि जब सूर्य छिप जाता है, जब चन्द्रमा छिप जाता है, जब ग्रग्नि बुक्त जाती है, तब ग्रात्मा ही उसका ग्रपना प्रकाश होती है, 'म्रात्मैवास्य ज्योतिर्मवति'। शरीर, प्रारा, मन म्रौर वुद्धि के परिधानों के पीछे वह हमारी गहनतम सत्ता है। वस्तुपरकता सत्य की कसौटी नहीं है, विल्क हमारी सत्ता में ही प्रकट हुग्रा सत्य स्वयं कसौटी है। हम ज्ञान की एक कसौटी की मांग इस घारएा। के ग्राधार पर करते हैं कि ज्ञाता विषयी ग्रौर ज्ञात विषय के बीच द्वैत है। यदि विषय परकीय ग्रीर ग्रभेद्य लगता है, तो उसे जानना एक समस्या बन जाती है । परन्तु कोई भी विषय ब्रात्मा का विरोघी नहीं हो सकता, इसलिए कसौटी का सवाल पैदा ही नहीं होता। सच्चा ज्ञान स्रात्मा की एक ग्रखंड रचनात्मक किया है — उस ग्रात्मा की जो किसी भी चीज को तनिक भी बाह्य नहीं समभती है। उसके लिए प्रत्येक चीज उसका ग्रपना जीवन है। यहां विषय को गहनतम स्तर पर एकरूप कर लिया जाता है, ऋधिकार में ले

१. बृहद् उ०, ४. ३. २-६।

लिया जाता है, ग्रात्मसात् कर लिया जाता है। ग्राघ्यात्मिक जीवन में सत्य किसी ग्रन्य वास्तविकता की छाया या ग्रमिव्यक्ति नहीं है। यह स्वयं वास्त-विकता है। सत्य को जो जानते हैं वे सत्य बन जाते हैं, 'ब्रह्मविद् ब्रह्में व भवति'। यह सत्य का ग्राग्य या बोध ग्रह्मण करने का प्रश्न नहीं है। यह सत्य का केवल प्रकट होना है। यह सत्ता ग्रौर स्वयं जीवन का ग्रालोकित होना है। यह सत्य है, ज्ञान है। ज्ञान ग्रौर सत्ता एक ही चीज हैं, एक ही सत्य के ग्रमिन्न पहलू हैं। जहां सब कुछ द्वैतहीन है वहां सत्ता को ग्रलग पहचाना तक नहीं जा सकता।

जहां द्वैत है, वहां एक अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है। वहां हमें विषयाश्रित ज्ञान होता है। 'विज्ञान' का क्षेत्र जहां द्वैत जगत् है, वहां 'ग्रानन्द' विषयी और विषय की मौलिक एक रूपता का, अद्वैत का सूचक है। विषयाश्रित करना अलगाव है। विषयाश्रित जगत् 'पितत', खंडित और बंदी जगत् है, जिसमें विषयी ज्ञान के विषय से अलग कर दिया गया है। यह विच्छेद, वियोग और अलगाव का जगत् है। इस 'पितत' स्थित में मनुष्य का मन विषयाश्रित वास्तविकताओं के दबाव से कभी भी मुक्त नहीं होता है। हम वियोग और अलगाव को पार करने के लिए, विषयाश्रित जगत् और उसके नियमों व सीमाओं से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करते हैं।

परन्तु यदि हम ग्रपने-ग्रापको विभाजित ग्रौर विच्छिन विषयों के जगत् से मुक्त न करें, तो हम सच्चे जीवन से उसकी एकता ग्रौर ग्रनेकता में, निरपेक्षता ग्रौर सापेक्षता में ग्रवगत नहीं हो सकते। विषयाश्रित जगत् में, जहां ग्रलगाव ग्रौर परिसीमाग्रों का बोलवाला है, ऐसी सत्ताएं हैं जो ग्रभेद्य हैं। परन्तु जिस ज्ञान में हमें जीवन की पूर्णता ग्रौर ग्रसीमता मिलती है, वहां कोई भी चीज बाह्य नहीं है, बिल्क सब कुछ मीतर से जाना जाता है। बुद्ध एक विषय से दूसरे विषय पर फिरती है। उन सबको क्योंकि वह ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए वह उनकी ग्रनेकता कायम रखती है। बौद्धिक ज्ञान ग्रविभाजित ग्रौर ग्रसीम जीवन की, जो सर्वसम्पन्न ग्रौर नित्यसंतुष्ट है, एक बिखरी हुई ग्रौर खंडित गित है। ग्रंतः-स्कूर्ति की ग्रमिज्ञता देश-विभागों, कालक्रमों या कार्य-कारण श्रुंखलाग्रों से जकड़ी नहीं होती है। हमारा बौद्धिक चित्र ग्रखंडज्ञान की, जो विषय को सच्चे रूप में दढ़ता से ग्रहण करता है, एक छायामात्र होता है।

सत्य एक तथ्य है ग्रीर तथ्य, चाहे वे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय हों या ग्रप्रत्यक्ष ज्ञान के, ग्रंत:स्फूर्ति द्वारा जाने जाते हैं। दिव्य ग्रादि सत्य ग्रनुभूत जगत् का तथ्य

१. बृहद उ०, २. ४. १४।

नहीं है, फिर भी केन्द्रीय ग्रात्मिक तथ्य होने से हमें उसका प्रत्यक्ष बोध होना चाहिए। हमारा तार्किक ज्ञान हमें उसकी परोक्ष सन्तिकटता तो प्रदान कर सकता है, पर उसपर प्रत्यक्ष ग्रधिकार प्रदान नहीं कर सकता। उपनिषदों के ऋषियों में न केवल गहरा संदर्शन है बल्कि वे ग्रपने संदर्शनों को सुबोध ग्रौर प्रत्ययकारी वाणी का रूप भी दे सके हैं। वे ऐसा केवल संकेतों ग्रौर बिम्बों, ध्वनियों ग्रौर प्रतीकों के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि वे उन्हें समुचित रूप से ग्रभिव्यक्ति कर सकने की स्थित में नहीं हैं।

उपनिषदें 'श्रपरा विद्या', निम्नतर ज्ञान श्रीर 'परा विद्या', उच्चतर ज्ञान में भेद करती हैं। प्रथम जहां हमें वेदों ग्रौर विज्ञानों का ज्ञान देती है, वहां द्वितीय से हमें उस ग्रविनाशी का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। श्रीद तत्त्व ग्रपने को छिपाकर रखता है। बहुदारण्यक उपनिषद् में ग्रात्मा को वास्तिविकता की वास्तिविकता के रूप में देखा गया है। ज्ञीत की वास्तिविकता ग्रात्मा है जिसे ग्रनुभूत वास्तिविकता छिपाए रखती है। छान्दोग्य उपनिषद् में शास्त्रों के ज्ञाता ग्रीर ग्राह्मा के ज्ञाता के बीच भेद किया गया है। वैत्तिकेतु वेदों का बहुत ज्ञान रखते हुए भी पुनर्जन्म के प्रश्न को समभ नहीं पाता है। तैत्तिरीय उपनिषद् वेदों को गौए। स्थान देती है, क्योंकि वह उन्हें

१. तुलना करें, जॉन स्मिथ, प्लेटोवादी: "शुष्क और निष्फल विवेचनाएं सत्य के अवगुरुठन की कुछ पर्ती को खोल सकती हैं, पर वे उसका सुन्दर मुख नहीं उधाड़ सकतीं।"

विलियम लॉ लिखते हैं: "ईश्वर को किसी बाहरी प्रमाण द्वारा या किसी भी चीज द्वारा उसके सच्चे रूप में खोजना या जानना श्रव या भिविष्य में तुम्हारे लिए कभी सम्भव नहीं होगा। उसका तो केवल यही उपाय है कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर श्रपने को व्यक्त कर दे, स्वयं स्पष्ट हो जाए। क्योंकि न तो ईश्वर, न स्वर्ग, न नरक, न शैतान श्रौर न इन्द्रिय-पिपासा ही किसी भी श्रौर तरह तुममें या तुम्हारे द्वारा जानी जा सकती हैं ये सब तुम्हारे भीतर श्रपने श्रिस्तत्व श्रौर श्रपनी श्रीभव्यक्ति द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज का, तुम्हारे भीतर श्रपने जन्म की इस स्वयं स्पष्ट श्रतुभूति को छोड़कर, श्रौर जितना भी दिखावटी ज्ञान है वह उस श्रंथे व्यक्ति के प्रकाश के ज्ञान की तरह है जिसके भीतर प्रकाश कभी प्रविष्ट नहीं हुश्रा है।"

मुण्डक उ०., १. १. ४-५ ।
 केवल पुस्तक-ज्ञान वेकार है ।

पुस्तके लिखिता विद्या येन सुन्दरि जप्यते। सिद्धिन जायते तस्य कल्पकोटिशतैरिप।।

—षट्कर्मदीपिका ३. ऋग्वेद, १०. =१. १। ४. १.६.३ ; २. १. २० ; २. ४. ७-६ । ५. ७. १. <sup>२-३</sup> मनोमय ग्रात्म को समर्पित करती है जिसे कि परम सत्य की प्राप्ति से पहले जीतना होता है। कठ उपनिषद् के ग्रनुसार, ग्रात्मा को तर्क से नहीं बिल्क ग्रध्यात्मयोग से जाना जाता है। सत्य की प्राप्ति बुद्धि के बल से या बहुत ग्रध्ययन से नहीं होती है, बिल्क जिसकी इच्छा ईश्वर में शांति से केन्द्रित हो जाती है सत्य उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। हम ईश्वर को ज्ञान के प्रकाश से, 'ज्ञानप्रसादेन' ग्रनुभव करते हैं। '

वृहदारण्यक उपनिषद् की यह शिक्षा है कि जो अपनी निष्ठा बुद्धि में रखते हैं वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो बालकों जैसे हैं, वे उसकी सत्ता को अनुभव कर लेते हैं। बाल्यभाव में विनम्नता, ग्रहणशीलता या शिक्षराियता और तत्परता से खोज शामिल है। उपनिषद्कार कहते हैं कि हमें पाण्डित्य का अभिमान छोड़ देना चाहिए। आत्मत्याग, जिसमें बुद्धि और शक्ति के गर्व का त्याग शामिल है, आवश्यक है। बुद्धि की निर्मलता बुद्धि की संकुलता से अलग चीज है। दृष्टि की निर्मलता के लिए हममें बालकों का-सा स्वभाव होना चाहिए, जिसे हम इन्द्रियों के उपशमन, हृदय की सरलता और मन की स्वच्छता से प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छा श्रौर श्रानुभविक बुद्धि की व्याकुल चेष्टाग्रों के शमन से जीवात्मा में सर्वोच्च के प्रकट होने की परिस्थितियां तैयार होती हैं। इसलिए शांत, श्रात्म-निग्रही, वीतराग, सहनशील श्रौर समाहित होकर मनुष्य ग्रपनी श्रात्मा में ही परमात्मा को देखता है।

जिस प्रकार जगत् की सैद्धान्तिक समभ के लिए बौद्धिक अनुशासन होता है, उसी प्रकार सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन होता है। जिस प्रकार हम तैरने की कला उसकी चर्चा से नहीं जान सकते और उसे केवल पानी में उतरकर और तैरने के अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, उसी प्रकार सैद्धान्तिक ज्ञान चाहे वह कितना भी क्यों न हो आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास का स्थान नहीं ले सकता। हम ईश्वर को ईश्वर तुल्य होकर ही जान सकते हैं। ईश्वर तुल्य होने का अर्थ अपने भीतर के उस दिव्य केन्द्र में सचेत रूप से लौटना है, जहां कि हम बिना इस चीज के जाने हुए, सदा रहे हैं और इस तरह अपने भीतर के प्रकाश से अवगत होना है। वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए आव-

<sup>2. 2. 31</sup> 

३. कठ उ०, १. २. २० श्रोर २३।

४. ३. ४। श्रीर देखें, सुबाल उ०, १३।

६. बृहद् उ०, ४. ४. २३।

श्यक साधन है। १ निर्मलहृदय ही ईश्वर को देख सकते हैं।

हमें ग्रपने में धार्मिक प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। ईश्वर का साक्षा-स्कार केवल उन्हींको होता है जो उसके ग्रस्तित्व में विश्वास करते हैं। उपरवर्ती परम्परा हमें यह समभाती है कि संदेह की ग्रवस्था में हमें ग्रपना निर्णय ग्रास्तिक के ही पक्ष में देना चाहिए। क्योंकि यदि ईश्वर नहीं है तो उसमें विश्वास करने से कोई हानि नहीं होनी है; ग्रौर यदि है तो नास्तिक को दुःख भोगना होगा। ग्रास्था, ग्रर्थात् जैसा विश्वास हमें इस विश्व में है उसी तरह का विश्वास ईश्वर की विश्वसनीयता में, उसकी ग्रनिवार्य ग्रकाट्यता ग्रौर उपयुक्तता में होना, ग्राध्या-त्मिक विकास का ग्रारम्भिवंदु है।

ग्राघ्यात्मिक जीवन के ग्रनुसरएा के लिए ग्राघ्यात्मिक ग्रमिष्टिच ग्रावश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ग्रपनी समस्त पार्थिव सम्पत्ति को ग्रपनी दो पित्नयों, कात्यायनी ग्रौर मैंत्रेयी में विभाजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। मैंत्रेयी पूछती है कि क्या धन-सम्पत्ति से भरा सम्पूर्ण जगत् उसे ग्रनन्त जीवन प्रदान कर सकता है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, "नहीं, तुम्हारा जीवन केवल उन मनुष्यों जैसा हो जाएगा जिनके पास बहुत कुछ है, पर धन-सम्पत्ति से ग्रनन्त जीवन की कोई ग्राशा नहीं की जा सकती।" मैत्रेयी तब जगत् के ऐश्वर्य को ठुकराते हुए कहती है, "जो मुभे ग्रमर नहीं बना सकता उसका मैं क्या करूंगी?" याज्ञवल्क्य ग्रपनी पत्नी की ग्राध्यात्मिक पात्रता को स्वीकार करते हैं ग्रौर उसे सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश देते हैं।

नैतिक तैयारी पर जोर दिया गया है। यदि हम दुष्कर्म से बचते नहीं हैं, यदि हमारा मन शांत नहीं है, तो हम ग्राध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा नैतिक जीवन सभी बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद् हमें बताती है कि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें ग्रपने स्वभाव को निर्मल करना चाहिए, क्योंकि एक दर्पए। तक किसी रूप को तभी ठीक-ठीक प्रतिविम्बित कर सकता है जब उसका सारा मैंल दूर कर उसे स्वच्छ कर दिया जाए। 'हमें स्वार्थ-

१. तुलना करें 'विवेक चूड़ामिए' ३७६ से, जहां वैराग्य और शान की तुलना 'दो डैनों' से की गई है, ''जो आत्मा के वास्ते मुक्ति और शांति के अपने शाश्वत नीड़ की ओर निर्वाध उड़ान भरने के लिए अनिवार्य हैं।''

२. कठ उ०, २. ६. १२ और १३।

३. नास्ति चेत् नास्ति नो हानिः, श्रस्ति चेत् नास्तिको हतः।

४. कठ उ०, १. २. २४। मुएडक उ०, ३. १. ५।

<sup>4. 2. 28-241</sup> 

परायराता छोड़ देनी चाहिए, भौतिक सम्पत्ति त्याग देनी चाहिए ग्रौर ग्रहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए। यह मार्ग ''उस्तरे की घार की तरह तेज है ग्रौर इस-पर चलना, इसे पार करना कठिन है''।

एक ऐसा गुरु जो लक्ष्य पर पहुंच चुका है ग्राकांक्षा रखने वाली ग्रात्मा के लिए सहायक हो सकता है। वस्त्र को केवल सिद्ध ही नहीं करना है बिल्क दूसरे तक पहुंचाना है। सत्य को सिद्ध करना ग्रपेक्षाकृत सरल है, परन्तु उसे दूसरे तक वही पहुंचा सकता है, जिसने सत्य पर चिन्तन किया है, उसकी कामना की है ग्रीर उसे ग्रनुभव किया है। केवल गुरु ही उसे उसके यथार्थ रूप में दे सकता है। जिसे गुरु मिल गया है वही सत्य को जानता है, 'ग्राचार्यवान् पुरुषो वेद'। परन्तु गुरु उपयुक्त होना चाहिए, जो सत्य ग्रीर श्रुति की मूर्ति हो। जिनके भीतर चिन-गारी है केवल वही दूसरों में ग्राग घधका सकते हैं।

व्यक्ति को ग्रंतर्मु खता की, वाह्य जगत् से ध्यान खींचने ग्रौर ग्रपने भीतर देखने की, ग्रादत विकसित करनी चाहिए। ग्रलगाव की एक प्रक्रिया द्वारा हम जानने, महसूस करने ग्रौर कामना करने के पार मूल ग्रात्मा पर, ग्रपने ग्रन्त:स्थ ईश्वर पर पहुंचते हैं। हमें ग्रपनी वाग्गी, मन ग्रौर कामनाएं शांत कर लेनी चाहिए। जब तक हम व्यर्थ की वातचीत, मानसिक भटकाव ग्रौर निःसार कामनाग्रों में खोए हैं, तब तक ग्रपने भीतर स्थित शांत ग्रात्मा की वाग्गी नहीं सुन सकते। मन को पूर्ण वैराग्य द्वारा ग्रपने बाहरी ग्रावरण छोड़ देने चाहिए ग्रौर ग्रपनी ग्रंतस्थ शांति में लौटकर मूल ग्रात्मा पर एकाग्र हो जाना चाहिए जो समस्त विश्व का ग्राधार ग्रौर सत्य है। मुण्डक उपनिषद् एकाग्र ध्यान ग्रौर ग्रक्षुब्ध प्रयास की ग्रावश्यकता को स्पष्ट करती है। ग्रंग्यनी सभी शक्तियों को व्यवस्थित ग्रौर ग्रनुशासित ढंग से प्रशिक्षित करने, मन, हृदय ग्रौर इच्छाशक्ति को परिवर्तित करने की ग्रावश्यकता है।

घ्यान के कई रूप सुभाए गए हैं। प्रतीकों को घ्यान के स्रवलम्बों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। हम ऐसे प्रतीकों को प्रयुक्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं जो हमारी वैयक्तिक प्रवृत्तियों के ग्रधिक से ग्रधिक ग्रनुरूप हों। माण्डूक्य उपनिषद् में 'प्रएाव' (ग्रोम्) पर घ्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

यह कहा गया है कि परमात्मा की अनुभूति केवल उन्हींको होती है जिन्हें

१. कठ उ०, १. ३. १४।

२. छान्दोग्य उ०, ४. ६. ३। कठ उ० १. २. ५-६।

३. छान्दोग्य उ०, ६. १४. २।

परमात्मा इसके लिए चुन लेता है। परमात्मा की अनुभूति ईश्वर-कृपा से संभव है। ईश्वर का दर्शन सतत प्रयास और ईश्वर-कृपा का फल है। केवल हमारी अन्तस्थ आत्मा ही हमें आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकती है। वस्तुओं और मनों के इस बहुविध जगत् का आधारभूत जो सत्य है, उसका प्रत्यक्ष और अव्यवहित बोध केवल उन्हींको हो सकता है जो कुछ अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और आत्मा के आदेशों का पालन करते हैं। हम सत्य के विचार को उतना ग्रहण नहीं करते हैं जितना कि वह विचार हमें ग्रहण कर लेता है। हम उससे अभिभूत हो जाते हैं।

वास्तिविकता के बोध के दो मार्ग हैं, 'विद्या' ग्रौर 'ग्रविद्या'। दोनों सापेक्ष ज्ञान के रूप हैं ग्रौर व्यक्त जगत् से सम्बन्ध रखते हैं। तर्क द्वारा सूत्रबद्ध किया गया ज्ञान सत्य के प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रव्यवहित बोध की वरावरी नहीं कर सकता। जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं ग्रौर जिन विचारों को प्रयोग में लाते हैं, वे सव वास्त-विकता से छोटे पड़ते हैं। मुन्भव समस्त ग्रभिव्यक्ति से परे है ग्रौर ग्रपने-ग्रापमें पूर्ण है। 'विद्या' उन तत्त्वों के सामंजस्य ग्रौर परस्पर-सम्बन्धों पर जोर देती है जिनसे कि जगत् बना है। 'ग्रविद्या' पृथक्ता, परस्पर-स्वतंत्रता ग्रौर संघर्ष पर जोर देती है। 'विद्या' से हमें दिव्य ग्राधार के स्वरूप के विषय में ग्रौर ग्रन्य ग्रनुभवों की तुलना में उसके प्रत्यक्ष ग्रनुमव के स्वरूप के विषय में बोधगम्य विचारों को बौद्धिक रूप से समक्षने में सहायता मिलती है। वह उन उपायों का निर्देश करती है जिनसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रध्यात्म विद्या की एक इस प्रकार की प्रणाली यह बताती है कि धर्म के मूल सिद्धान्त, ग्रर्थात् दिव्य सत्य में कोई ग्रन्तिनिहत ग्रन्तिवरोध नहीं है, ग्रौर यिद हम एक प्रकार के संयम से रहने को

१. कठ उ०, १. २. २३। मुएडक उ०, ३. २. ३।

२. तुलना करें, सेंट बर्नार्ड : ''मुक्ति के लिए ईश्वरकुपा श्रावश्यक है, उसी तरह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति भी श्रावश्यक है। परन्तु ईश्वरकुपा मुक्ति देने के लिए श्रावश्यक है श्रोर स्वतंत्र इच्छाशक्ति उसे प्राप्त करने के लिए श्रावश्यक है। श्रतः हमें श्रेय का एक भाग ईश्वरकुपा को श्रोर श्रन्य भाग स्वतंत्र इच्छाशक्ति को नहीं देना चाहिए, क्यों कि यह कार्य दोनों की समान श्रोर श्रभिन्न क्रिया से ही पूर्ण रूप में सम्पन्न होता है। ईश्वरकृपा से पूर्ण तथा सम्पन्न होता है, स्वतंत्र इच्छाशक्ति से पूर्णत्या सम्पन्न होता है, परंतु छलांग प्रथम से द्वितीय में लगती है।''

३. श्रल ग्राज्जाली या, उनसे दो शताब्दी बाद, धामस एक्विनास दिव्य सत्य की एक बार साचात् श्रनुभृति प्राप्त कर लेने के बाद जब ईश्वर-सम्बन्धी सच्चाइयों पर श्रीर विचार-विमर्श करने से इनकार कर देते हैं, तो उनका श्राशय यही होता है कि शब्दों या तर्क से समुचित श्रभिज्यवित नहीं हो सकती।

तैयार हों तो उसे अनुभव द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। अध्यात्म ज्ञान या 'विद्या' 'अनुभव' से भिन्न है। 'अनुभव' को श्रुति में विशुद्ध और प्रत्यक्ष बौद्धिक अंतर्द िष्ट कहा गया है। जब हम अनुभवों या उनके सुरक्षित विवरणों पर विचार करके उन्हें एक युक्तियुक्त पद्धित में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें 'स्मृति' प्राप्त होती है। प्रथम जहां तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों का क्षेत्र है, वहां द्वितीय इन सिद्धान्तों को व्यक्ति और सामाजिक आचार पर लागू करती है। 'विद्या' अविद्या की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है।

परंतु 'विद्या' को 'ज्ञान' भी माना गया है, जोिक दिव्य सत्य का मूल स्वरूप है; वह तव शाश्वत ज्ञान होती है, किसी व्यक्ति द्वारा ग्रधिकृत ज्ञान नहीं। वह ग्रज्ञान के ग्रावरणों के नीचे छिपा ज्ञान है। वह परमात्मा के साथ एकाकार है जो स्वत:सिद्ध है ग्रीर किसी प्रमाण की ग्रपेक्षा नहीं रखता।

यद्यपि ग्रन्तः स्फूर्ति-ज्ञान इन्द्रियों द्वारा या तार्किक विमर्श द्वारा प्राप्त ज्ञान से भिन्न है, पर इसे तंत्रविद्या, ज्ञान-विरोधी मत या उच्छृङ्खल भावावेश नहीं समभना चाहिए। यह ग्रतिप्राकृत शक्तियों द्वारा प्राप्त ऐन्द्रजालिक ग्रन्तर किंट, स्वर्गीय संदर्शन या इल्हाम नहीं है। जो कुछ हमें दर्शन से प्राप्त होता है, चाहे वह ग्रनुभूत हो या ग्रनुभवातीत, वह विषयाश्रित जगत् से सम्बन्ध रखता है। विषयाश्रित जगत् के ग्रन्दर ही यह मौतिक ग्रौर ग्रतिभौतिक का भेद है, जो कुछ हम पांच इन्द्रियों से ग्रह्ण करते हैं ग्रौर जो कुछ छठी इन्द्रिय से ग्रह्ण करते हैं उनका भेद है। ग्रन्तः स्फूर्ति ज्ञान शुद्ध बुद्धि है, मूल सत्य के लिए क्षमता है। यह ग्रात्मा की संपत्ति है, या ग्रात्मा का ग्रपने निजी ग्राधार ग्रौर गहराई में प्रवेश करके मूल सत्ता बन जाना है। वह जब ग्रपने पर ध्यान केन्द्रित करती है तो यह ज्ञान ग्रावश्यक रूप से उद्भूत होता है। यह ज्ञान, शंकर के ग्रनुसार शास्वत है, सर्वव्यापी है ग्रौर ग्रावश्यक है। यह नष्ट नहीं हो सकता, यद्यपि ग्रोभल हो सकता है।

फिर भी चिन्तन की परम्परा उपनिषदों में बलवती रही है। हम बौद्धिक ज्ञान के द्वारा अनुभव तक पहुंचते हैं। जो अर्खंड ज्ञान की योग्यता नहीं रखते, उनके लिए केवल प्रत्यक्ष बोध और अनुमान ही उपलब्ध साधन हैं। जिन्हें सत्य का अनुभव हुआ है वे एक तर्कसम्मत चिन्तन का विरोध नहीं करते हैं, यद्यपि वे उससे पार जाते हैं।

१. तुलना करॅं, 'वाक्यपदीय'—जो देखने में श्रसमर्थ हैं, उनके लिए वेद श्रौर शास्त्रों से श्रविरुद्ध तर्क ही नेत्र का काम देता है। वेदशास्त्राविरोधी यस्तर्कश्चन्तुरपश्यताम ॥ १.१३७।

### 98

### सदाचार

उपनिषदें सदाचार पर जोर देती हैं। व स्रहं की स्रंत:पर्याप्तता के सिद्धान्त का खंडन करती हैं सौर नैतिक गृगों के पालन पर जोर देती हैं। मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। दुष्कर्म व्यक्ति का स्वतंत्र कार्य है सौर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को अपने निजी उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त करता है। चुनाव की यह क्षमता ही मूल रूप से सीमित स्वतंत्र स्नात्मा, उसके स्रधिकार-क्षेत्र स्नौर विश्वइच्छा के विश्व उसकी स्रथंलिप्सा की पुष्टि करती है। दुष्कर्म सत्य से हमारे स्नलगाव का परिणाम है। यदि हम दुष्कर्म से नाता न तोड़ें तो हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।

मनुष्य दिव्य जाति का प्राणी है, परन्तु उसमें ग्रसत् का मी तत्त्व है जो उसे बुराई का शिकार होने देता है। ग्रात्मिक सत्ता होने के कारण वह प्रकृति के घूणित चक को तोड़ सकता है ग्रौर निरपेक्ष सत्ता के साथ, जो कि उसका सृजनात्मक स्रोत है, एकता स्थापित कर एक ग्रन्य लोक का नागरिक वन सकता है। मनुष्य ईश्वर ग्रौर प्रकृति के वीच मध्यस्थ है ग्रौर उसे ज्ञान को साकार रूप देकर सृष्टि के कार्य को पूर्ण करना है। उसे उसके भीतर जो कुछ ग्रंधकारमय है उसे ग्रालोकित करना चाहिए ग्रौर जो कुछ निर्वल है उसे सवल वनाना चाहिए। उसकी समूची सत्ता को दिव्य के साथ एक होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पाप में डूबी हमारी पतित प्रकृति सत्य के प्रतिकृल लगती है, ग्रौर फिर भी ग्रस्तित्व-वान् लगती है। जीवात्मा ग्रपने को उस सबके, जो परम सत्य है, विष्ट महसूस करती है। ग्रस्तित्ववान् ग्रौर सत्य के वीच ग्रसामंजस्य की पीड़ा है। नैतिक जीवन में जीवात्मा ग्रपने को विभाजित ग्रौर ग्रपने ही विष्ट महसूस करती है। फिर भी जब तक हम दिव्य की इस ग्राकांक्षा ग्रौर विद्रोह की इस चेतना का सम्वन्ध उसी जीवात्मा से न माने, खुद संघर्ष ग्रसम्भव है। जो ग्रंतर्-

श्राचार हीनं न पुनन्ति वेदाः। विसष्ठ धर्मशास्त्र, ६.३।

१. मुण्डक उ०, ३. २. ४। बृहद् उ०, ४. ४. २३।

२. कठ उ०, १. २. २-३ पर अपने भाष्य में रामानु न लिखते हैं: "इस श्लोक से हमें यह शिचा मिलती है कि ध्यान से, जो दिन-प्रतिदिन अधिक पूर्ण होना चाहिए, तब तक सिद्धि नहीं मिल सकती जब तक कि भक्त समस्त बुराई से नाता नहीं तोड़ लेता है।" ब्रह्मसून, ४. १. १३ पर रामानुज भाष्य।

विरोध महसूस होता है वह केवल उस सत्य के द्वारा ही संभव है जो असामंजस्य से ऊपर है। हम जो कुछ होना चाहते हैं और जो कुछ हैं उनका अन्तिवरोध प्रच्छन्न रूप से उनकी एकता है। दिव्य चेतना और इच्छाशक्ति हमारी चेतना और इच्छाशक्ति बन जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारी वास्तिवक आत्मा एक व्यक्तिगत आत्मा नहीं रहनी चाहिए; उसकी पूरी प्रकृति, उसकी चेतना और विशिष्टता दिव्य को समिपत कर हमें अपनी विशिष्ट इच्छाशक्ति छोड़ देनी चाहिए और अपने अहं के पंजे से छूट जाना चाहिए।

यद्यपि कर्म की सीमाग्रों का उल्लेख है, फिर भी मनुष्य की स्वतंत्रता स्वीकार की गई है। "वह ग्रपने से ही ग्रपने को वांधता है जैसे कि पक्षी जाल से बंधता है।" जीव की स्वतंत्रता उसी सीमा तक बढ़ती है जिस सीमा तक कि वह ग्रपने-ग्रापको ग्रपने ग्रन्दर के निरपेक्ष, 'ग्रंतर्यामी', के साथ एकाकार कर देता है। यदि हम ग्रात्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेने के बाद संसार को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन सभी लोकों में स्वतन्त्रता का जीवन हो जाता है।

कुछ ईश्वरवादी उपनिषदें यह कहती हैं कि ग्रन्दर की शक्ति, ईश्वर, जिस मनुष्य को उसे इन लोकों से ऊपर ले जाना होता है उससे सत्कर्म करवाता है ग्रौर जिस मनुष्य को उसे नीचे ले जाना होता है उससे दुष्कर्म करवाता है। ईश्वर-वाद में ईश्वर-कृपा पर जोर दिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा सभी कर्मों का निरीक्षक है, वह हर व्यक्ति को उसके गुएा बांटता है, न्याय करता है, दुष्कर्म पर नियंत्रएा रखता है, समृद्धि प्रदान करता है ग्रौर जीवात्माग्रों के कर्मों का विपाक करता है।

उपनिषदों के बारे में जो यह ग्राम धारणा है कि वे जगत् के प्रत्याख्यान की मांग करती हैं, यह पूरी तरह सही नहीं है। वे वैराग्य की भावना पर जोर देती हैं, जो जगत् की उपेक्षा नहीं है। यह पदार्थों का त्याग नहीं है, वित्क उनसे ग्रनुराग नहीं रखना है। जगत् के प्रति घृणा से हम जगत् से ऊपर नहीं उठ सकते। जोर शांतिचित्तता पर दिया गया है। शांतिचित्त होने का ग्रथं किसी भी मनुष्य से ईर्ष्या न करना है, ऐसी कोई संपत्ति नहीं रखना है जिसे कोई दूसरा हम से ले सके, किसीसे भी भय नहीं करना है। हिन्दू विचारक जब हमसे संन्यास ग्रहण करने या घर ग्रौर सम्पत्ति के त्याग के लिए उन तीन महान् त्यागों के लिए कहते हैं जो निर्धनता, ग्राज्ञाकारिता ग्रौर चारित्रिक शुद्धता के इंजील के परामर्शों, तीन

२. मैत्री उ०, ३.२।

१. 'त्रानुरागाद् विरागः।'

३. कोषीतकी उ०, ३. = ।

४. ६. ११. १२, ४ ; ५. ५ और उससे आगे।

प्रतिज्ञात्रों में प्रतिष्ठित है, तो वे स्नात्म-निग्रह को स्नाध्यात्मिक जीवन का मूल प्रदर्शित करते हैं।

त्याग की भावना का ग्रर्थ सामाजिक कर्तव्यों की ग्रवहेलना नहीं है। संन्यास का ग्रर्थ यह नहीं है कि जगत् के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हम ग्रपने को केवल कर्मकाण्डीय कर्तव्यों से ही मुक्त करते हैं। वैराग्य की भूमि पर दुर्लभ ग्रात्मिक फल पकते हैं। पिक सुप्रसिद्ध क्लोक में यह कहा गया है कि मनुष्य को ग्रासक्ति छोड़ देनी चाहिए, परंतु यदि वह ऐसा न कर सके तो फिर उसे ग्रासक्ति विकसित करनी चाहिए, पर वह ग्रासक्ति सभीके लिए होनी चाहिए।

हमें अपने को स्वार्थपूर्ण रुचियों और ग्ररुचियों से मुक्त कर लेना चाहिए। हम अपने मन ग्रौर शरीर को जब तक ग्रपने स्वार्थों के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं तब तक परमात्मा उन्हें प्रयुक्त नहीं कर सकता। वैराग्य ग्रासिक्त का विरोधी है, भोग का विरोधी नहीं है। विरक्ति की भावना से भोग करो, यह ईशोपनिषद् का उपदेश है। अच्छाई ग्रौर बुराई इस बात पर निर्भर नहीं करतीं कि मनुष्य क्या करता है ग्रौर क्या नहीं करता, बिल्क उसकी मनोदित्त पर निर्भर करती हैं। ग्रच्छा मनुष्य वह है जो दिव्य उद्देश्य के साथ संगति रखता है, ग्रौर बुरा मनुष्य वह है

- १. श्रर्नेस्ट रेनन ने जब सेंट फ्रांसिम को 'एक सर्वथा पूर्ण ईसाई' कहा था तो उसे श्रितशयोक्ति समका गया था। परंतु ईसाई जगत् में शायद ही कोई श्रीर ऐसा हो जो बाइबिल में निर्धारित इस श्रादर्श के इतना निकट हो—''जो अपने पास की हर चीज का त्याग नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं वन सकता।' इम यह सोचते हैं कि यह मांग श्रत्यिक, बल्कि नितान्त काल्पनिक है। हम श्रपने को यह कहकर बचाते हैं कि ईसा का भाव जैसा कि बताया जाता है बैसा नहीं था या कि उनके ये शब्द श्राम व्यवहार के लिए नहीं थे। हम इस प्रकार बीच के रास्ते निकाल लेते हैं, जबिक सेंट फ्रांसिस किसी बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं थे।
  - त्यक्तच्यो ममकारः त्यक्तुं यदि शक्यते नासौ ।
     कर्तत्यो ममकारः किंतु सर्वत्र कर्तव्यः ॥
- ३. तुलना करें, सेंट जॉन ऑव द क्रॉस: "जो आत्मा किसी चीज से आसकत है, चाहे उसमें कितनी ही अच्छाई क्यों न हो, वह दिव्य मिलन की मुक्तावस्था पर नहीं पहुंचेगी। क्योंकि पची चाहे किसी मजबूत तार से बंधा हो या पतले कोमल धागे से, यदि वह उसे कसकर बांधे हुए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक रस्सी टूटेगी नहीं वह उड़ नहीं सकेगा। इसी प्रकार आत्मा, जो मानवीय अनुरागों से बंधी है, चाहे वे कितने ही सुद्दम क्यों न हों, उनके रहते ईश्वर की और नहीं बढ़ सकती।"
- ४. एकहार्ट हमें बताते हैं: ''जीवन के बरदानों को दोनों हाथों से लिया जा सकता है, पर रार्त यही है कि तुम्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि प्रतिकृल श्रवस्था में तुम उन्हें इतनी ही प्रसन्नता के साथ छोड़ने के लिए भी तैयार रहोगे।''

जो उसका विरोध करता है। यदि किसीका मन ग्रच्छा है तो उसके कर्म भी ग्रच्छे होंगे। हमारा प्रयत्न उतना वाह्य संगति के लिए नहीं जितना कि ग्रान्तरिक स्वच्छता के लिए होना चाहिए। ग्रच्छा होने से ग्रच्छा संकल्प होगा ग्रौर ग्रच्छे कर्म होंगे। शत्रात्मा जब शांत होती है तो बड़े से बड़े दु:ख भी ग्रासानी से भेल लिए जाते हैं। जीवन ग्रधिक स्वाभाविक ग्रौर ग्रधिक विश्वस्त हो जाता है। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन क्षुड्ध नहीं करते। हम ग्रपने जीवन को उसके बहाव पर बहने देते हैं ग्रौर वह सागर की लहर की तरह उठता है ग्रौर फूल की तरह खिलता है।

कर्म स्वयं हमें मुक्ति नहीं देता। वह मन को निर्मल करता है, हृदय को शुद्ध करता है ख्रौर ख्रालोक उत्पन्न करता है, जो मुक्ति की निकटतम स्थिति है। शंकर यह तर्क देते हैं कि ब्रह्मज्ञान कासम्बन्ध क्योंकि एक विद्यमान सत्ता से है, इसलिए वह मनुष्य के कर्म या अकर्म का सापेक्ष नहीं हो सकता। 2

मन श्रौर हृदय को शुद्ध करने का उपाय ध्यान है। इसका श्रथं है विश्राम, मानसिक हलचल को रोकना, श्रन्तर के उस एकान्त में लौटना जहां श्रात्मा परमात्मा की फलदायी नीरवता में लीन हो जाती है। हम वहां रुक नहीं सकते। हम प्रेम से उमड़ पड़ते हैं, श्रौर वह जो कुछ उसे ज्ञात है वह दूसरों तक पहुंचा देता है। संत लोग प्रचुर शक्ति श्रौर श्रथक श्रम के साथ मनुष्यों के रूपान्तर श्रौर लौकिक इतिहास की राह को बदलने के लिए काम करते हैं। विभिन्न स्वभावों के लिए विभिन्न पद्धतियां उपयुक्त हैं, श्रौर उन सभीको श्रनुमित दी गई है।

जो सदाचार हमें ग्रपनाने चाहिए उनका कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। जीवन की एक यज्ञ से तुलना की गई है जिसमें तप, दान, साधुता,

- १. तुलना करें, एकहार्ट: "लोगों को चाहिए कि वे उतनी इस बात की चिंता न करें कि उन्हें क्या करना चाहिए जितनी कि इस बात की कि उन्हें क्या होना चाहिए। अपनी पित्रता की नींव करने पर रखने की बात मत सोचो, बल्कि होने पर रखने की सोचो। जो अपने मूल अरितत्व में महान नहीं है, वह कर्मों से, चाहे वे कैसे भी क्यों न हों, कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा।"—रुटोल्फ ओटो: 'मिरिटसिइम: ईस्ट एएड वैस्ट,' पृ० १२६।
  - २. 'ऋपुरुतंपत्रत्वाद् ब्रह्मविज्ञानस्य ।'
  - ३. देखें, भगवद्गीता, ५.५। वसिष्ठ कहते हैं :

श्रप्ताध्यः कस्थिचिद् योगः कस्यचित् ज्ञाननिश्चयः । इत्थं विचार्य मार्गो द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥

कुछ के लिए योग श्रसम्भव हैं; श्रन्य के लिए सत्य का निश्चय श्रसम्भव हैं। यही सोचकर ईश्वर ने दो मार्ग बताए हैं। ग्रहिंसा ग्रौर सत्यवादिता ही दक्षिणा है। तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मचारियों के कर्तव्यों की एक सूची देती है। उसे सत्य, सद्गुण, कल्याण, ग्रभ्युदय, स्वाध्याय ग्रौर उपदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे केवल वही कार्य करने चाहिए जो ग्रिनंदनीय हों। ग्राचार-सम्बन्धी किसी कार्य के विषय में संदेह होने पर ब्रह्मचारी को उन ब्राह्मणों का ग्रनुकरण करना चाहिए जो निर्णय की क्षमता रखते हैं, प्रवीण हैं, निष्ठावान हैं, ग्रौर धर्म के मामले में वहुत कट्टर नहीं हैं। एक स्थान पर सभी सद्गुणों को तीन 'द' कारों में संकलित कर दिया गया है, जो विजली की गरज में सुने जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: 'दम' ग्रथांत् ग्रात्मिनग्रह, 'दान' ग्रौर 'दया'। प्रजापित उन्हें ग्रपनी मुष्टि के तीन वर्गों — 'देव', 'मनुष्य' ग्रौर 'ग्रसुर' को देते हैं। 'शंकर बताते हैं कि देवों में इच्छाएं (काम) होती हैं,

तुलना करें, सेंट थॉमस एक्विनास: "चिन्तनशील जीवन से किसी चीज का दो तरह का सम्बन्ध हो सकता है, तत्त्व के रूप में या प्रवृत्ति के रूप में । नैतिक गुर्खों का चिन्तनशील जीवन से एक प्रवत्ति के रूप में सम्बन्ध है। चिंतनशील जीवन का सार ध्यान की किया है, जिसमें त्रावेगों की तीवता और वाह्य विवन दोनों से बाधा पड़ती हैं। नैतिक गुण श्रावेगों की तीवता को रोकते हैं श्रोर वाह्य व्यापारों के विब्न को शांत करते हैं। इसलिए नैतिक गुर्णों का चितनशील जीवन से एक प्रवृत्ति के रूप में सम्बन्ध है।" सेंट थॉमस ने बताया है कि तीन तरह के कार्य हैं-सिक्रय जीवन के, चितनशील जीवन के श्रोर दोनों के मिश्रण के, श्रीर इनमें से श्रंतिम श्रन्य दो से श्रेष्ठ है। इस श्राराय के वचन मिलते हैं कि चिंतनशील जीवन, स्वयं श्रपनी प्रकृति द्वारा, सिक्रय जीवन से श्रेष्ठ है। क्योंकि चितनशील जीवन प्रत्यस्त श्रीर श्रन्यवहित रूप से त्रपने को ईश्वर के प्रेम में लगाता है, जिससे त्रधिक पूर्ण त्रीर सराढ़नीय त्रीर कोई कार्य नहीं है। चिंतनशील जीवन मनुष्य को समस्त त्र्राध्यात्मिक सृजनशीलता के विल्कुल केन्द्र में प्रतिष्ठित कर देता है। सेंट थॉमस जहां यह स्वीकार करते हैं कि सिक्रय जीवन कुछ परिस्थितियों में श्रिथिक पूर्ण हो सकता है, वहां वे उसमें बहुत सी शर्तें लगा देते हैं। (१) कार्य ध्यान के त्रानंद त्रोर शांति से अधिक पूर्ण केवल तभी होगा जब वह ईश्वर-प्रेम की भारी उमंग के फलस्वरूप श्रौर ी्वर की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा । (२) वह निरंतर नहीं चलना चाहिए, वल्कि किसी ऋस्थायी संकट का सामना करने के लिए होना चाहिए। (३) वह केवल ईश्वर की महत्ता के लिए है, उससे हमें 'ध्यान' से विरत नहीं होना है। वह एक अतिरिक्त दायित्व है और इम उससे यथासम्भव शीव्र ही स्मरण की फलदायी नीरवता में लौट त्राते हैं जो हमारी त्रात्मात्रों को दिव्य मिलन की श्रोर ले जाती है।

१. छान्दोग्य उ०, ३. १७।

२. बृहद् उ॰, ५. २। भागवत में भगवान कहते हैं कि जो कोई ऐसे लोगों की जिन्हें देखभाल की जरूरत हैं, देखभाल नहीं करता और केवल ईश्वर की पूजा करता है, उसकी पूजा बेकार है।

मनुष्य 'लोभ' से पीड़ित हैं और स्रसुर 'कोध' से। तीन स्रादेशों के पालन से हम स्रपने-स्रापको लालसा, लोभ स्रीर कोध के प्रभाव से मुक्त करते हैं। बुद्ध जब हमसे कामोन्माद, लोभ स्रीर रोप की भयानक ग्रग्नियों को, जो हमारे हृदयों में जल रही हैं, बुभाने के लिए कहते हैं, तो वे उपनिषदों द्वारा निर्दिष्ट सद्गुणों पर ही जोर देते हैं।

'दम' स्रात्म-निग्नह है। हमें स्रयनी स्रावश्यकताएं घटानी चाहिए स्रौर सत्य के लिए कष्ट सहने को तैयार रहना चाहिए। असंयम, चारित्रिक शुद्धता, एकत्त्त स्रौर मौन स्रात्म-निग्नह के उपाय हैं।

'तप' ग्राघ्यात्मिक लक्ष्यों के लिए ग्रपनाया गया कठोर ग्रात्मानुशासन है। इसका प्रयोग शरीर की स्वाभाविक इच्छाश्रों ग्रौर वाह्य जगत् के भटकावों पर होता है। इसमें मन ही मन की गई प्रार्थनाएं, ग्रात्म-विश्लेषण जैसे ग्रान्तरिक ग्रभ्यास ग्रौर उपवास, ग्रात्मदमन, ब्रह्मच्यं या स्वेच्छा से ग्रपनाई गई निर्धनता जैसे बाह्य कार्य शामिल हैं। ग्रावेगों का प्रतिरोध कर शक्ति विकसित की जाती है। एक प्रलोमन के प्रतिरोध से जो वल प्राप्त होता है, उससे हमें दूसरे प्रलोभन

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्। हित्वाची भजते मौट्याद् भरमन्येव जुहोति सः॥

१. बुद्धिमान मनुष्य क्रोध को मन के निग्रह से जीतता है, वासना को इच्छा के त्याग से। सत्त्व गुण के विकास से वह निद्रा पर प्रभुत्व पा सकता है। धेर्य से उसे जन-नेन्द्रिय श्रीर उदर की रचा करनी चाहिए। नेत्र (की सहायता) से उसे हाथों श्रीर पैरों की रचा करनी चाहिए। मन (की शक्ति) से उसे नेत्रों श्रीर कानों को रचा करनी चाहिए। श्रीर श्राचार द्वारा उसे मन श्रीर वाणी की रचा करनी चाहिए। निरन्तर सावधानी से उसे भय को भगा देना चाहिए, श्रीर बुद्धिमानों की सेवा द्वारा उसे श्रहंकार को जीतना चाहिए।

क्रोधं शमेन जयित, कामं संकल्पवर्जनात् ; सत्त्वसंसेवनाद् धीरो निद्रामुच्छेत्तुमईति । धृत्या शिश्नोदरं रत्तेत्, पाणिपादं च चत्तुषा ; चत्तुः श्रोत्रं च मनसा, मनोवाचं च कर्मणा । अप्रमादाद् भयं जह्याद् दम्भं प्राशोपसेवनात् ॥

-- ब्रह्मपुरास, २३५. ४०-४२।

तुलना करें, कन्म्यूरास : ''केवल मोटा चावल खाकर और सादा पानी पीकर तथा अपनी बांह का तिकथा लगाकर भी मुक्ते इन परिस्थितियों में आनन्द मिलता है। वेईमानी से प्राप्त किया गया वैभव और सम्मान मेरे लिए चिएक मेघों के समान है।''—'लुन यु', भाग ५, परिच्छेद १४। देखें, एफ० टी० चेंग : 'चायना मोल्डिड बाई कन्फ्यूरास' (१६४७), पू० ६२।

पर विजय पाने में सहायता मिलती है। श्रनुशासन से कतराने का श्रर्थ जीवन को उसके महत्त्व से रिक्त कर देना है। वासना के व्याकुल श्रावेगों से श्रक्षुब्ध रहने से बड़ी कोई शान्ति नहीं है। विरक्ति, 'न्यास', तप से श्रेष्ठ है। तप विरक्ति का साधन है। तप का लक्ष्य तप ही नहीं होना चाहिए। वसाचार में नैतिक सच्चाई शामिल है, यद्यपि बहुत-से इसके लिए केवल यांत्रिक कर्मकाण्ड ही ग्रावश्यक समभते हैं।

'ब्रह्मचर्य' कामवृत्ति को नष्ट करना नहीं है। शरीर श्रौर श्रारमा के बीच कोई खाई नहीं है, खाई केवल पितत श्रौर रूपान्तरित शरीर के बीच है। प्राचीन हिन्दू विचारकों का यह मत था कि पुरुष श्रौर स्त्री में जो बीज है उसका उद्देश्य एक ऐसे शरीर को उत्पन्न करना है जिससे एक श्रौर श्रात्मा भौतिक रूप में श्रा सके। कामवृत्ति को इस तरह नियन्त्रित करके ब्रह्मचर्य हर प्रकार के सृजनात्मक कार्य में सहायता पहुंचाता है। बीज को जब श्रत्यिष्ठक सम्भोग में बरबाद किया जाता है तो शरीर निर्वल श्रौर श्रपंग हो जाता है, मुख पर भुर्रियां पड़ जाती है, नेत्र निस्तेज, श्रवणशक्ति कीए। श्रौर मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर यौवन श्रौर सौन्दर्य से पूर्ण तथा मस्तिष्क तीक्ष्ण श्रौर सतर्क रहता है, श्रौर पूरी शारीरिक छवि दिव्य की प्रतिमा श्रौर श्राकृति वन जाती है।

'मौन' का परामर्श इसलिए दिया गया है कि वह ग्रात्मा को घ्यान की ग्रोर प्रेरित करता है। ये मौन के ग्रनुशासन से हम जिह्ना से होने वाले ग्रनाचारों — धर्मद्रोह, चुगली, चाटुकारिता ग्रादि को रोकते हैं। जब हमारा मन व्यग्न होता है, उसमें व्याकुल हलचल मची होती है ग्रौर बाहर व भीतर कोलाहल भरा होता है, तो हमें ईश्वर की वाएगी सुनाई नहीं देती। नीरवता में ग्रागे बढ़ना ग्रात्मा की ग्रनुभूति की ग्रोर ग्रागे बढ़ना है। नीरवता जब ग्रात्मा पर छा जाती है तो उसकी कियाएं परमात्मा की मौन सृजनात्मक शक्ति के साथ जुड़ जाती हैं। वे

'दान' उपहार म्रादि का म्रादेश करता है। निषेघात्मक रूप से यह लोभ से

१. क्या मेंडक, मळ्ळियां और अन्य जीव, जो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त गंगा के जल में रहते हैं, योगी वन जाते हें ?

श्राजन्ममर् णान्तं च गंगादितटिनीस्थिताः। मरु दूकमत्स्य श्रमुखाः योगिनस्ते भवन्ति किम् १॥

र. तुलना करॅं, इसेंयह: "साधुता की खेती मौन से होती है।" "मौन श्रौर श्राशा में ही तुम्हारी शक्ति होगी।"

३. "जब सभी कुछ शांत मौन में था और रात्रि अपनी राह के मध्य में थी, तब 'शब्द' स्वर्ग से नीचे कूद पड़ा।" मुक्ति है स्रोर विघ्यात्मक रूप से जरूरतमंदों की सहायता। घन से स्रमरता की कोई स्राशा नहीं की जा सकती, व संचय की निंदा की गई है। तैं तिरीय उपनिषद् में इस बात की व्यवस्था है कि दान किस प्रकार देना चाहिए। दान श्रद्धा के साथ देना चाहिए, ग्रश्रद्धा के साथ नहीं देना चाहिए, उदारता, विनम्रता, मय स्रोर सहानुभूति के साथ देना चाहिए।

'दया' करुणा है। हमें सबके साथ शांति से रहने की चेष्टा करनी चाहिए, सभी तरह की कूरता और दुर्भावना को घृिणत समभना चाहिए। देष का अर्थ भ्रांत धारणा है। क्षमाशील दृत्ति मनुष्य को स्वतन्त्र कर देती है। हमें किसीसे वैर नहीं रखना चाहिए, सबको क्षमा कर देनी चाहिए। जब तक किसी अन्याय को हम याद रखते हैं, तब तक उस व्यक्ति या कार्य को क्षमा नहीं कर पाते हैं। यदि हम केवल इतना समभें कि संसार में दुष्टता से अधिक दुःख है, तो हम दयालु हो जाएंगे। ऐसी करुणा से ही, जिसे किसी भी तरह के त्याग से संकोच न हो, हम स्वार्थपरता के उपद्रवों पर विजय पा सकते हैं। हमें सहनशील होना चाहिए। ईश्वर स्वयं कल्पनातीत रूप से सहनशील है। 'सहनशीलता, देर तक कष्ट सहना,

- ेश. बृहद उ०, २. ४. २। तुलना करें, जलालुद्दीन रूमी:

  श्रमीर दमाहीम एक वार अपने तस्त पर वैठा हुआ था,

  उसने छत पर हल्ला-गुल्ला और श्रावाजों का शोर सुना

  श्रपने महल की छत पर उसे भारी कदम भी सुनाई पड़े

  वह सोचने लगा, 'ये भारी कदम किसके हैं?'

  श्रपनी खिड़की से वह चिल्लाया, 'वहां यह कौन फिर रहा हैं?'

  पहरेदारों ने श्रसमंजस में अपने सिर भुका लिए,

  वे बोले, 'हम ही कुछ ढ़ंदने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।'

  उसने पूछा, 'तुम क्या ढ़ंद रहे हो?' वे बोले, 'श्रपने ऊंट।'

  वह गरजा, 'क्या छत पर भी कभी कोई ऊंट ढ़ंदता है?'

  वे बोले, 'इम श्रापका ही श्रनुकरण कर रहे हैं,

  जो तस्त पर बैठकर श्रल्लाह को पाना चाहते हैं।'
- 2. 2. 22. 31

३. देवी भागवत में कहा गया है कि दया जैसा कोई पुग्य नहीं है श्रोर हिंसा जैसा कोई पाप नहीं है—
दयासमं नास्ति पुग्यं, पापं हिंसासमं न हि।

४. "प्रमु ईश्वर करुणामय और दयालु है, दीर्घकाल तक कच्ट सहन करता रहा है, सौजन्य और सत्य से पूर्ण है, हजारों पर दया करता है, अपराधियों के अनाचार और पाप को चमा करता है।"—'ऐक्सोडस', ३४.६.७। "हमारे प्रमु का दीर्घकाल तक कच्ट सहना मुक्ति है।" — रपीटर, ३.१५।

घैर्य, ये ग्रात्मा के फल हैं।

सदाचारी व्यक्ति से बालक जैसा बनने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण मनुष्य एक दिव्य बालक है, जो दिव्य लीला को बिना किसी भय या संकोच, चिता या दु:ख के पूरी पिवत्रता के साथ स्वीकार करता है। बालक उन चीज़ों में नहीं उलभता है जो बड़ों को महत्त्वपूर्ण लगती हैं। परन्तु बड़ों के कार्य अधिकतर निःसार और उनके वचन निर्जीव होते हैं। बालक का कुशल अज्ञान जीवन से जुड़ा होता है और वह प्रतिरक्षात्मकता या अवज्ञा से कुछ अधिक होता है। हम बाल्या-वस्था में लौट नहीं सकते। पर हमें वह स्थिति प्राप्त करनी है जो सामाजिक उद्देश्य से संकुचित नहीं है, जो सोद्देश्य है, जिसमें काल और अनन्त एक हो जाते हैं।

जब यह कहा जाता है कि उपनिषदों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोगा अपनाया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे शरीर, जीवन और मन की अवज्ञा करते हैं। ये सब मनुष्य में आध्यात्मिक जीवन के लिए परिस्थितियां या साधन हैं। ये अपने-आपमें लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि ऐसे साधन या अवसर हैं जिनसे हमारे अन्दर की सर्वव्यापी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा और जीवन को एक-दूसरे से पृथक् नहीं करना है।

कर्मकाण्डीय व्यवहारों की पुनर्व्याख्या की गई है। उनका उद्देश्य मन को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तैयार करना है, इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वह सीमित के आवरण को चीरे और परम सत्य के साथ एक रूपता में मुक्ति खोजे। यदि कर्मकाण्डीय अनुष्ठान बिना उनका अर्थ समभे किए जाते हैं तो वेन केवल व्यर्थ, बिल्क विपत्तिजनक भी हो जाते हैं। हठी अनुष्ठाता का सिर तक कटकर गिर सकता है। किसी अनुष्ठान को एक व्यक्ति समभक्तर और दूसरा बिना समभे करता है। पर जब वह अनुष्ठान ज्ञानपूर्वक किया जाता है तो अधिक फलदायी होता है। यज्ञ के अर्थ का मनन ही कभी-कभी यज्ञ का स्थान ले लेता है। जनक याज्ञवल्वय से पूछते हैं, "मान लो आपके पास दूध, चावल या जौ अग्नि-

२. हेरेक्लिटस के श्रनुसार : "वह राज्य वालक का है", "जब तक तुम बदलोगे नहीं और छोटे वालक नहीं वनोगे, तब तक उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं पा सकोगे।"—जीसस। मेनसियस के श्रनुसार : "महापुरुष वह है जिसमें बालक का हृदय वाकी है।" नीत्रो कहते हैं: "वालक भोलापन है और विस्मृति है, एक नया श्रारम्भ है, एक खेल है, अपने-श्राप छुड़कने वाला पिह्या है, एक श्रादिम गित है, एक पवित्र 'हां' (स्वीकृति) है।" — दस स्पेक जर्थुस्त्र, १. २।

२. छान्दोग्य उ०, ५. २४. १। ३. छान्दोग्य उ०, १. ५ ; १. १०-११। ४. छान्दोग्य उ०, १. १-१०।

होत्र के लिए न हों, तो ग्राप ग्रग्निहोत्र किससे करेंगे ?'' "दृक्षों के फलों से या जो भी जड़ी-वृद्धियां वहां होंगी उनसे।" "यदि वे न हों तो ?" "तो जल से।" "यदि जल न हो तो ?" "तब तो निश्चय ही कोई चीज नहीं रहेगी, पर फिर भी यह सत्य श्रद्धापूर्वक ग्रापत किया जा सकेगा।" जब हृदय पूर्णतया विश्वस्त हो जाता है तो यज्ञ का कोई ग्रर्थ नहीं रहता। यज्ञरूप जीवन नई भावना की एक स्वाभाविक ग्रभिव्यक्ति वन जाता है। ग्रहं की चेतना के साथ किया गया यज्ञ, जिसमें जोर ग्रपने पुण्य पर रहता है ग्रौर फल की कामना होती है, कोई बहुत उप-योगी नहीं है। व

कुछ उपनिषदों में जातिभेदों का उल्लेख है। परन्तु उन्होंने एक कड़ी सामाजिक व्यवस्था का रूप धारण नहीं किया था। छान्दोग्य उपनिषद् में यह प्रसंग याता है कि पांच विद्वान ब्राह्मण वैश्वानर ग्रात्मा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जब उद्दालक ग्रारुण के पास पहुंचते हैं तो वे उन्हें राजा ग्रश्व-पित कैकेय के पास ले जाते हैं। राजा पहले यह सिद्ध करते हैं कि उनके जो मत हैं वे ग्रपूर्ण हैं ग्रौर फिर उन्हें उपदेश देते हैं। काशी के ग्रजातशत्रु गार्ग्य वालािक को पहले उसके द्वारा प्रस्तुत वारह मतों के दोष दिखाते हैं ग्रौर फिर उसे ब्रह्म का स्वरूप समभाते हैं। ग्रजातशत्रु कहते हैं कि ब्राह्मण उपदेश के लिए प्रायः किसी क्षत्रिय के पास नहीं जाता है। प्रवाहण जैवलि जब ग्रारुण को पुनर्जन्म का सिद्धान्त समभाने लगते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण पहले कभी इस ज्ञान से परिचित नहीं थे।

उपनिषदों के शिष्यों में एक सत्यकाम भी है जिसके वंश का पता नहीं है, जिसकी मां यह बता नहीं सकती कि उसका बाप कौन है।

१. शतपथबाह्मण, ११. ३. १।

२. याहवेह कहता है (एमोस ५. २१): ''तुम्हारे इन धार्मिक मोज-दिवसों से में धृणा करता हूं, मैं इन्हें तुच्छ समभता हूं, और में तुम्हारी इन श्रोपचारिक गोव्धियों में नहीं रहूंगा। यद्यपि तुम मुक्ते पके व्यंजन श्रोर मांस की बिलयां श्रिपत करते हो, पर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। शांति के लिए श्रिपत की गई तुम्हारी मोटे-मोटे पशुश्रों की विलयों का भी में श्रादर नहीं करूंगा। श्रपने गीतों का यह शोर मेरे पास से दूर ले जाश्रो, क्योंकि तुम्हारी वीणाश्रों की तान में नहीं स्तृंगा।"

याहवेह फिर कहता है (होसिक्रा ६.६) : ''क्योंकि मैंने दया चाही थी, बलिदान

नहीं ; पके व्यंजनों से अधिक ईश्वर-ज्ञान चाहा था।"

३. बृहद् उ०, १. ४. १५।

४. श्रीर देखें, कौषीतकी उ॰, १, जहां गुरु राजा चित्र गांग्यायिन है।

५. छान्दोग्य, उ० ४. ४।

जीवन की चार ग्रवस्थाएं ग्रर्थात् चार 'ग्राश्रम' स्वीकार किए गए हैं। यद्यपि ग्राम नियम यही है कि कमशः एक के बाद दूसरे ग्राश्रम में प्रवेश करना चाहिए, पर इसके व्यतिक्रम की भी ग्रनुमित दी गई है। जाबाल उपनिषद् कहती है कि जब भी हम ग्रपने भीतर इस बात की पुकार महसूस करें तभी हमें संन्यास ले लेना चाहिए।

इसके ग्रतिरिक्त व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी श्राध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

#### 90

## कर्म और पुनर्जन्म

जब तक हम भ्रहं को मिटाते नहीं ग्रौर दिव्य मूलाधार में स्थित नहीं हो जाते, तब तक हम संसार नाम के ग्रनन्त घटना-कम से बंधे रहते हैं। इस घटना-जगत् को जो तत्त्व शासित करता है वह 'कर्म' कहलाता है। यहां नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक

१ भागवत पुराण में यह कहा गया है कि जिसका अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण हैं, जो आत्मा में आनन्द पाता है और जो ज्ञानप्राप्ति के लिए उत्सुक है, उसके लिए वर कारागार नहीं है।

जितेन्द्रियस्यातमरते व धस्य गृहाश्रमः किन्तु करोत्यवद्यम्।

श्रभिनवगुप्त कहते हैं कि श्रुतियों श्रीर स्मृतियों का यह मत है कि जिसने सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह जीवन की सभी अवस्थाओं में मुक्ति प्राप्त कर लेता है, श्रीर उद्धरण देते हैं: "जो ईश्वर की उपासना करता है, जो सत्य ज्ञान में निष्ठा रखता है, श्रितिथि का सत्कार करता है, धार्मिक कृत्य करता है, दान देता है, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्ति प्राप्त करता है।"

तत्त्वज्ञानिनं सर्वेध्वाश्रमेषु मुक्तिरिति स्मार्तेषु श्रुतौ च। यथोक्तम् —देवार्चनरतस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिषियः

श्राद्धं कृत्वा ददद् द्रव्यं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते।

रे तुलना करें, बोधियस : 'कॉन्सोलेशन्स श्रॉव फिलोसोफी'—''भौतिक जगत् श्रांशिक रूप से उसकी नकल करता लगता है जिसे यह पूर्णतया प्राप्त या श्रमिन्यक्त नहीं कर सकता। इस लघु द्रतगामी चर्ण में जितनी भी विद्यमानता है उससे यह श्रपने को बांधे रखता है, श्रोर इस विद्यमानता में क्योंकि उस शाखत विद्यमानता का कुछ प्रति-विम्व रहता है, इसलिए यह जो कुछ भी इससे जुड़ा होता है उसे सत्ता का श्रामास दे देती है। परंतु क्योंकि यह जगत् ठहर नहीं सकता था, इसलिए यह काल की श्रनंत यात्रा करने लगा श्रोर इस तरह जिस जीवन की सम्पूर्णता को यह ठहर कर ग्रहण नहीं कर सकता था, उसे चलते रहकर इसने जारी रखा है। नियम हैं तथा भौतिक नियम भी हैं। यदि हम स्वास्थ्य के नियमों की उपेक्षा करते हैं तो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। यदि हम नैतिक नियमों की उपेक्षा करते हैं तो अपने उच्चतर जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जगत् की प्रत्येक युक्तिसंगत धारणा, ईश्वर की प्रत्येक आच्यात्मिक धारणा हमसे इस बात की स्वीकृति की अपेक्षा रखती है कि हमारे आचरण और चरित्र के निर्माण में नियम असंदिग्ध रूप से अत्यधिक महत्त्व रखता है।

कर्म का नियम व्यक्ति के लिए कोई बाह्य वस्तु नहीं है। निर्णायक बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। जिस नियम से गुएा सफलता को ग्रौर दुष्कर्म प्रतिकार को जन्म देता है, वह हमारे ग्रस्तित्व के ही नियम का प्रकाशन है। विश्व-व्यवस्था दिव्य मानस की प्रतिच्छाया है। वैदिक देवता 'ऋत,' विश्व-व्यवस्था, के पालक माने जाते थे। वे 'ऋत' के संरक्षक थे। श्वेताश्वतर उपनिषद् के ग्रनुसार, ईश्वर 'कर्माध्यक्ष' है। ईश्वर नियम भी है ग्रीर प्रेम भी है। उसका प्रेम नियम के माध्यम से प्रकट होता है। कर्म की किया पूर्णतया आवेगरहित और न्यायसंगत है, वह न कर है न दयालू है। यद्यपि हम इस तत्त्व की किया से बच नहीं सकते. पर फिर भी आशा है, क्योंकि यदि मनुष्य जैसा उसने अपने को बनाया है वैसा ही है, तो वह जैसा चाहता है वैसा ग्रपने को बना भी सकता है। निम्नतम स्थिति में भी ग्रात्मा को पूर्णतया निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम सही मार्ग से भटक जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अनन्त काल तक दू:ख भोगने को बाध्य हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर भी जीवन हैं जिनमें हम ग्रपना विकास कर ग्रनन्त त्रात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम इस बात का पूर्ण विश्वास रख सकते हैं कि अन्त में हमें वहीं पहुंचना है। यह कहा जाता है कि ईसाई धर्म और हिन्दू धर्म में यदि कोई मूल ग्रन्तर है तो वह यही है कि जहां हिन्दू, चाहे वह किसी भी सम्प्र-दाय का क्यों न हो, ग्रनेक जन्मों में विश्वास रखता है, वहां ईसाई यह मानता है

तुलना करें यूरीपाइडस के लुप्त ग्रंथ, 'मेलनिप्पे', के इस सुन्दर ग्रंश से—
 वया तुम यह सोचते हो कि मनुष्यों के दुष्क में ऊपर श्राकाश को उड़ते हैं,
 श्रोर तब कोई हाथ उनका लेखा-जोखा ईश्वर की पिट्टियों पर लिखता है,
 शोर ईश्वर, उन्हें पढ़-पढ़ कर, संसार का न्याय करता है ?
 नहीं, श्राकाश के गुम्बज में इतनी जगह नहीं है कि वहां पृथ्वी के श्रपराथ लिखे जा सकें,
 श्रोर न ईश्वर के लिए स्वयं उनका दंड देना उपयोगी है,
 न्याय यहीं पृथ्वी पर होता है, पर तुम्हारे श्रांखें होनी चाहिए।
 तुलना करें, सेंट पॉल : ''इसलिए ईश्वर की दयालुता और कठोरता पर ध्यान

दो।"--रोमन्स ११. २२।

कि 'मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु निर्धारित है श्रौर उसके बाद 'निर्ण्य' होना है।'°

पुनर्जन्म में विश्वास कम से कम उपनिषदों के काल से बरावर चला श्रा रहा है। वेदों श्रीर 'ब्राह्मएगों' के विचारों का यह एक स्वामाविक विकास है श्रीर उपनिषदों में इसे स्पष्ट ग्रिमिव्यक्ति मिली है। यह बताने के बाद कि मरने पर मानव शरीर के भाग तितर-बितर हो जाते हैं — मनुष्य के नेत्र सूर्य में, श्वास वायु में, वाएगी ग्रिग्न में, मन चन्द्रमा में, कान दिशाश्रों में, शरीर मिट्टी में, श्रात्मा श्राकाश में, बाल पेड़-पौधों में, रक्त श्रीर वीर्य जल में चले जाते हैं — याज्ञवल्क्य से यह पूछा जाता है कि व्यक्ति का तब क्या बचा रहता है। वे प्रश्नकर्ता को ग्रलग ले जाते हैं और उसके साथ गुप्त रूप से कर्म के स्वरूप पर विचार-विमर्श करते हैं। वस्तुतः मनुष्य ग्रच्छे कामों से ग्रच्छा ग्रीर बुरे कामों से बुरा बनता है। हमारा जीवन हमारे चरित्र का मूर्तरूप होता है।

जीवात्मा का भविष्य जो कुछ उसने इस एक पार्थिय जीवन में अनुभव किया है, सोचा है और किया है उसीके द्वारा श्रन्तिम रूप से निर्णीत नहीं होता है। श्रात्मा के लिए योग्यता प्राप्त करने श्रौर श्रनन्त जीवन की श्रोर बढ़ने के स्रनेक श्रवसर हैं। कालातीत सत्य के साथ जब तक ऐक्य स्थापित नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी प्रकार का जीवन श्रवश्य रहेगा जो जीवात्मा को ज्ञानोदय का श्रौर श्रनन्त जीवन प्राप्त करने का श्रवसर प्रदान करेगा। श्रसत् जिस प्रकार श्रस्तित्वमय व्यवस्था की केवल एक श्रमूर्त निम्नतर सीमा है, उसी प्रकार पूर्ण दुष्कर्म भी एक इसी तरह की निम्नतर सीमा है। श्रसत् का यदि सत्ता के सर्वथा प्रतिकृत श्रपने-श्राप में श्रस्तित्व होता, तो वह पूर्णतया नष्ट हो गया होता। इस प्रकार के श्रसत् का श्रस्तित्व ही नहीं है। श्रतः प्रत्येक सत्ता में दिव्य का रूप होने के कारण, उसके लिए श्रच्छाई की सम्भावना भी है।

उपनिषदों में इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि मनुष्य किस तरह मरता है ग्रौर पुन: जन्म लेता है। इस संक्रमण को कई उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार जोंक जब घास की लम्बी पत्ती के ग्रन्तिम सिरे पर

१. जॉन मैक्केन्जी : 'ट्र रिलीजन्स' (१६५०), पृ० ११२ । कुछ पाश्चात्य दार्शनिक श्रौर प्रारम्भिक ईसाई पर्माचार्य पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं ।

२. देखें ऋग्वेद, १०. १६. ३। शतपथ ब्राह्मण, १. ५. ३. ४ ; १०. ३. ३. ८।

३. बृहद् उ०, ३. २. १३।

४. देखें, बृहद उ०, ४.३. ३७-३=;४.४.१-५ ब्रोर ६-७। देखें कठ उ०, १.१.५-६।

पहुंच जाती है तो वह सहारे के लिए कोई ग्रीर स्थान खोज लेती है ग्रीर फिर ग्रपने को उसकी ग्रोर खींचती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर के ग्रन्त पर पहंचकर सहारे के लिए कोई ग्रीर स्थान खोज लेती है ग्रीर ग्रपने को उसकी ग्रीर खींचती है। जिस प्रकार सुनार सोने के एक ट्रकड़े को लेकर उसे कोई ग्रौर नवीन ग्रौर ग्रधिक सुन्दर ग्राकृति दे देता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर को फेंककर ग्रौर ग्रज्ञान को दूरकर कोई ग्रौर नवीन ग्रौर ग्रधिक सुन्दर रूप धारए। कर लेती है, चाहे वह रूप प्रेतात्मायों का हो, यर्ध देवतायों का हो, देवतायों का हो, प्रजापति का हो, ब्रह्मा का हो या किसी अन्य सत्ता का । ये अंश पूनर्जन्म के सिद्धांत के कई पहलुग्रों को सामने रखते हैं। ग्रात्मा वर्तमान शरीर को छोड़ने से पहले ग्रपने भावी शरीर को खोज लेती है। ग्रात्मा इस ग्रर्थ में सुजनशील है कि वह शरीर का मृजन करती है। शरीर को जब भी वह बदलती है तो एक नवीन रूप धारएा करती है। ग्रात्मा के प्रत्येक जीवन की स्थिति उसके उससे पहले के जीवन के ज्ञान (विद्या) ग्रौर कर्म द्वारा प्रतिवद्ध ग्रौर निर्धारित होती है। वहदा-रण्यक उपनिषद् यह बताती है कि सभी अवयव प्रयाण करती आत्मा के साथ होते हैं, जो 'संज्ञान' में प्रवेश करती है और ज्ञान तथा चेतना, 'विज्ञान' से युक्त हो जाती है। शिक्षा ग्रौर ग्राचरण के परिणाम ग्रात्मा से संलग्न हो जाते हैं।

ग्रज्ञानी, ग्रप्रबुद्ध मृत्यु के बाद ग्रसुरों के सूर्यहीन लोकों में जाते हैं। ' सज्जनों के लिए यह कहा गया है कि वे वायु, सूर्य ग्रौर चन्द्रमा में से हांते हुए शोक-रहित लोकों में जाते हैं। ' छान्दोग्य उपनिषद् कहती है कि मत्यों के लिए दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का ग्रौर एक ग्रन्थकार का, एक देवमार्ग 'ग्रौर एक पितृमार्ग। ' जो तप करते हैं ग्रौर श्रद्धा रखते हैं वे प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करते हैं ग्रौर मानव

१. बृहद् उ०, ४. ४. ३-५। "जिस प्रकार मनुष्य इस संसार में पहले पहने हुए कपड़ों को उतारकर नये कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा पहले के जीवन के अपने कमी के अनुरूप नये शारीरों को धारण करती है।" विष्णुस्मृति, २०. ५०। देखें, भगवद्गीता, २. १३, २२।

२. बृहद् उ०, ४. ४. २।

३. ४. ४. ३।

४. तुलना करें, इस बौद्ध मत से कि प्रयाण करती आत्मा में 'विज्ञान' तथा चार अन्य रकंथ होते हैं जो इस प्रकार हैं-वेदना रकंथ, संशास्कंथ, संस्कार स्कंथ और रूप रकंथ।

४. ईश उ॰, ३। कठ उ०, १. १. ३। बृहद् उ०, ४. ४. ११।

६. वृहद् उ०, ५. १०. १।

७. देखं, ऋग्वेद १०. १६. १। भगवद्गीता, ८. २४-२६।

इ. छान्दोग्य उ०, ४. १५. ५-६। छान्दोग्य उपनिषद् और गृहदारएयक
 उपनिषद् तथा कौषीतकी उपनिषद् १ के विवरणों में थोड़ा अन्तर है।

जीवन-चक्र में पुन: नहीं लौटते। जो केवल ग्राचारवान् हैं, लोकोपयोगी काम करते हैं, वे धुएं के मार्ग से जाते हैं ग्रौर जब तक उनके नीचे ग्राने का समय नहीं ग्राता तब तक पितृलोक में रहते हैं। उसके बाद वे ग्रपनी योग्यताग्रों के ग्रनुसार पुन: जन्म लेते हैं। ये विवरण काल्पनिक हो सकते हैं, पर ग्रात्मा के ऊपर उठने ग्रौर नीचे गिरने के सिद्धान्त पर उपनिषदें बराबर जोर देती हैं। सुन्दर चरित्र वालों को सुन्दर जन्म ग्रौर कुत्सित चरित्र वालों को कुत्सित जन्म मिलते हैं। स्वर्ग ग्रौर नरक कालाघीन जगत् से सम्बन्ध रखते हैं।

मनुष्य जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पुनर्जन्म ही उसकी नियित है। सत्कर्मों से वह अपने क्रमिक विकास को आगे बढ़ाता है। गुरा का पुरस्कार गुरा की दृद्धि है। हृदय की निर्मलता में दृद्धि होने से सत्य का अधिक स्पष्ट संदर्शन होता है। सत्य के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है।

कहीं-कहीं यह मत ब्यक्त किया गया है कि पुनर्जन्म से पहले जीवात्मा यथो-चित स्थानों पर भ्रपने कर्मों का पुरस्कार या दण्ड भोगती है। स्वर्ग में पुरस्कार या दण्ड पाने का जो मूल वैदिक विश्वास था, वह पुनर्जन्म के सिद्धान्त के साथ मिश्रित हो जाता है।

जीवात्मा के लिए यह कहा गया है कि वह हृदय की गुहा में रहती है, वहुत ही सूक्ष्म है, ग्रौर सिवाय ग्राकार के ग्रौर सभी वातों में मनुष्य के प्रत्यक्ष रूप से मिलती-जुलती है।

### १८ अनन्त जीवन

वैयक्तिक चेतना का मूल सत्य सर्वव्यापी ग्रात्मा है, यह तथ्य इस वात का द्योतक है कि प्रत्येक मानव प्राणी पृथक्ता के ग्रावरण को फाड़ सकता है ग्रौर ग्रपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर सभी सत्ताग्रों के साथ एकरूपता स्थापित कर सकता है। उपनिषदें ग्रनन्त जीवन के इस स्वरूप को विकसित करती हैं।

ऋग्वेद में लक्ष्य यह रहा है कि पृथ्वी पर हमारे दिन लम्बे हों ग्रौर स्वर्ग-लोक में हम देवताग्रों के साथ रहें। 'ब्राह्मणों' में विभिन्न यज्ञों के ग्रनुष्ठाताग्रों

- १. छान्दोग्य उ०, ५. १०. १-६
- २. छान्दोग्य उ०, ५. १०. ७। कौषीतकी उ०, १. २।
- ३. बृहद् उ०, ६. २ । छान्दो ग्य उ, ५. ३-१०।

को देवताओं के साथ जीवन, साहचर्य और मत्री के पुरस्कार का आश्वासन दिया गया है। जब पूर्ण 'ब्रह्म' स्वीकार कर लिया गया, तो देवता ऐसे मध्यस्थ हो गए जिनके प्रभाव से पूर्ण के साथ एकता का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। जब ब्रह्म और आत्मा को एक मान लिया गया, तो सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा के साथ एकता घोषित हो गया। मुक्ति स्वर्ग के जीवन से भिन्न है। स्वर्ग व्यक्त जगत् का ही एक भाग है। जीवात्मा को वहां युगों तक रहने के बाद भी पृथ्वी पर लौटना होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों की उत्तराधिकारी है। दूसरी खोर, मुक्ति परमात्मा के साथ स्थायी मिलन की स्थिति है। स्वर्ग का जीवन खात्म-केन्द्रित जीवन का ही विस्तार है, जबकि अनन्त जीवन उससे मुक्ति है। पहला जहां काल का विस्तार है, वहां दूसरा कालातीत है।

ज्ञानोदय का ग्रर्थ एक नये ग्रावास के लिए ग्राकाश में प्रयाग नहीं है। मुक्ति के संदर्भ में ग्राने ग्रीर जाने का कोई ग्रर्थ ही नहीं है। जिन ग्रंशों में जीवातमा के लिए यह कहा गया है कि वह नाड़ियों द्वारा सूर्य की किरणों में ग्रीर सूर्य में जाती है, या चन्द्रमा से ग्रग्नि, वायु, वरुण, इन्द्र ग्रीर प्रजापित के लोकों में से होती हुई ब्रह्म में जाती है, वे पूर्णता के मार्ग पर बढ़ती जीवात्मा की बात करते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् बताती है कि मुक्त व्यक्ति की जीवात्मा मृत्यु के समय एक सौ एकवीं नाड़ी द्वारा ब्रह्मरन्ध्र, ग्रग्नि, वायु ग्रौर सूर्य में से होती हुई ब्रह्म में जाती है।

जो बह्य को जान लेता है वह ब्रह्य हो जाता है। पूर्णता एक मनः स्थिति है जो देश या काल के परिवर्तन की सापेक्ष नहीं है। वह वर्तमान की एक अनुभूति है, भविष्य की कोई सिद्धि नहीं है। काल-सम्बन्धी भेद उसपर लागू नहीं होते, परन्तु यदि कोई कालवाची शब्द प्रयुक्त ही करने हैं तो वे 'ग्रब', 'इस समय' जैसे ही होंगे। मानव हृदय में रहने वाली सभी इच्छाएं जब त्याग दी जाती हैं तो मर्त्य ग्रमर बन जाता है श्रौर यहां पर (ही) ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति कोई भावी स्थिति नहीं है जिनके ग्राने की हम प्रतीक्षा करते रहें। यह ग्रात्मा में, ईश्वर में जीना है जो जीवन का ग्राधार ग्रौर शक्ति है।

- १. रातपथ बाह्यास २. ६. ४. ५ ; ११. ४. ४. १, २१;६. १. २. ३।
- २. कठ उ०, ३. ११, =। ३. कोषीतकी उ०, १. २।
- ४. ल्लान्दोग्य उ०, द. ६. ६ । कौषीतकी उ०, ६. १६ । मैत्री उ०, ६. २१ ।
- ५. बृहद् उ०, ४. ४. ६। मुगडक उ० ३. २. ६।
- ६. कठ. उ०, ६. १४।
- ७. ईसाई धर्मधंथों का कहना है कि 'ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।' वह

क्या मोक्ष या मुक्ति उस परम पुरुष के साथ रहना है जिससे हम इस जीवन में प्रेम करते हैं ग्रौर जिसकी उपासना करते हैं ? वया यह वैयक्तिक ग्रमरता है जिसमें ब्रह्म लोक में ईश्वर के साथ पूर्ण साम्य प्राप्त हो जाता है ? वया यह दिव्य

यहां और इसी समय, प्रच्छन्न आधार के रूप में, शैतान और जगत् पर विजय प्राप्त करता हुआ गुप्त रूप से रह रहा है और गतिशील है।

तुलना करॅ, मोक्तस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । श्रज्ञानहृदयग्रंथिनाशो मोक्त इति स्मृतः ॥

-शिवगीता १३. १३२।

मोच्च किसी विशिष्ट स्थान पर नहीं है श्रौर न उसकी प्राप्ति के लिए किसी श्रन्य गांव को ही जाना पड़ता है। हृदय से श्रद्धान की गांठ खुल जाने का ही नाम मोच है।

महाभारत में भी बताया गया है कि ब्रह्मज्ञानी की न कोई क्रिया होती है, न वह कहीं प्रस्थान करता है।

> सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भृतानि पश्यतः। देवापि मार्गे सुद्यन्तित्रपदस्य पदैषिणः॥

जो सभी चीजों की आत्मा वन गया है, जो सभी चीजों को ठीक ठीक देख रहा है जिसका कोई स्थान नहीं है, उसके स्थान को खोजते हुए देवता तक मार्ग में भ्रम में पड़ जाते हैं।

> कठ उ०, ६. १४ । तुलना करें, कवीर : भाई, जीते-जी उसकी आशा करो, जीते जी उसे पहचानो, क्योंकि मुक्ति जीवन में ही है। यदि जीते-जी तुम्हारे वंधन नहीं कटे, तो मरने पर ही मुक्ति की क्या आशा है।

यह कोरा सपना है कि त्रात्मा जब शरीर से छूटेगी तो परमात्मा से मिल जाएगी।

यदि वह अब मिल गया, तो तब भी मिलेगा;

यदि अव नहीं मिला तो हमें जाकर यमपुरी में ही रहना होगा।

प्लौटिनस पूछते हैं, "िकर हमारे लिए मार्ग क्या है, िकस तरह हम उस पितृ देश में पहुंचें जहां से कि हम श्राए हें?" श्रीर िकर स्वयं ही जवाब देते हें "यह कोई ऐसी यात्रा नहीं है जो पांवों से की जा सके। पांव तो हमें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। न तुम्हें िकसी गाड़ी या नाव की ही बात सोचनी चाहिए जो तुम्हें दूर ले जाएगी। तुम्हें सभी चीं हटा देनी चाहिएं श्रीर उन्हें देखना नहीं चाहिए। श्रांखें बंद कर लेनी चाहिए श्रीर उस अन्य दृश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हारे भीतर जगता है, जो सभीका जन्मसिद्ध श्रियकार है, पर जिसे बहुत ही कम लोग प्रयोग में लाते हैं।"—'ऐसीड्स' १. ६. ५।

१. छान्दोग्य उ०, ३. २०. २।

२. मुराडक उ०, ३. १. ३ ; ३. २. ६-=।

अनुभवातीत में अवैयक्तिक अन्तर्लयन है ? ये सब मत उपनिषदों में मिलते हैं। मुक्ति के चार पहलू हैं जिनका परस्पर भेद इस प्रकार है: 'सामीप्य' अर्थात् दिव्य के साथ घनिष्ठता, 'सारूप्य' या 'साधम्यें' अर्थात् दिव्य के साथ स्वरूप की समानता जो उसके तेज को प्रतिबिम्बित करती है, 'सालोक्य' अर्थात् दिव्य के साथ एक ही लोक में सचेत सह-अस्तित्व, और 'सायुज्य' अर्थात् दिव्य के साथ संयोग जो एक रूपता के समान है।

मोक्ष या मुक्ति की स्थिति के कुछ सामान्य लक्षण हैं। यह काल की प्रधीनता से मुक्ति मानी गई है। उन्म ग्रौर मृत्यु क्योंिक काल के प्रतीक हैं, इस-लिए ग्रनन्त जीवन या मोक्ष जन्म ग्रौर मृत्यु से मुक्ति है। यह तीनों लोकों से परे चेतना की चतुर्थ स्थिति है, जिसे भगवद्गीता में 'परमं ब्रह्म' या 'ब्रह्म निर्वाण' कहा गया है। यह कमं के नियम की ग्रधीनता से मुक्ति है। मुक्त ग्रात्मा के कमं, चाहे वे ग्रच्छे हों या बुरे, उसपर कोई प्रभाव नहीं डालते। अग्रव जिस प्रकार ग्रपनी ग्रयाल को भाड़ता है, मुक्त ग्रात्मा उसी प्रकार ग्रपने पाप को भाड़ फेंकती है। चन्द्रमा जिस प्रकार ग्रहण के बाद राहु के पंजे से पूरा-पूरा बाहर ग्रा जाता है, उसी प्रकार मुक्त ग्रात्मा ग्रपने को मृत्यु के बन्धन से स्वतन्त्र कर लेती है। जिस प्रकार सरकंडे की डंडी ग्राग में भस्म हो जाती है, उसी प्रकार उसके कमं नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जल कमल की पत्ती पर नहीं ठहरता उसी प्रकार कर्म उससे चिपकते नहीं हैं। कर्म केवल ग्रात्मकेन्द्रित व्यक्ति के लिए ही कोई ग्रथ रखते हैं। मुक्ति बन्धन का नाश है ग्रौर बन्धन ग्रज्ञान की उपज है। ग्रज्ञान ज्ञान से नष्ट होता है, कर्मों से नहीं। मुक्ति कोई निर्मित वस्तु नहीं है, वह ग्रभिन्ज्ञान का परिणाम है।

१. प्रश्न उ०, ६. ५। २. त्रथर्ववेद १०. ८. ४४।

३. बौद्ध ग्रंथों में यह तीनों लोकों से परे 'निर्वाण धातु' है। श्रथवंवेद ४. १४. ३ में चतुर्थ लोक पृथ्वी, श्रंतरिज्ञ श्रौर द्यों के त्रिलोक से परे का प्रकाश, 'स्वर' बताया गया है। 'ब्राह्मणों' को केवल देवलोक से ही मतलब है। चौथे अनुभवातीत लोक के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण कभी-कभी संशयवादी होता है।

त्रमध्या बैतद् यद् इमान् लोकान् ऋति चतुर्थमस्ति वा न वा।—शतपथ बाह्मस्, १.२.१.१२; ४.२१।

४. बृहद् उ०, ४. ४. २२। ५. छान्दोग्य उ०, ८. १३।

६. छान्दोग्य उ०, ५. २४. ३। ७. छान्दोग्य उ०, ४. १४. ३।

प. बंधननाश एव हि मोत्तः न कार्यभूतः। —बृहद् उ०, ३. ३. १ पर शंकर।

६. मोचो न कर्मसाध्यः अविद्यास्तमयत्वात् ।—वृहद् उ०, ३.३.१ पर आनन्दगिरि। ज्ञान हमें उस स्थिति पर ले जाता है जहां कामना शांत हो जाती है, जहां सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जहां स्रात्मा ही स्रकेली कामना होती है। जो यह समभता है कि मैं सभी कुछ हूं उसे कोई कामना नहीं हो सकती। जब परमात्मा दिख जाता है तो हृदय की गांठें खुल जाती हैं, बुद्धि के संदेह मिट जाते हैं सौर हमारे कमों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जब कोई स्रन्य है ही नहीं, तो शोक या दुःख या भय हो ही नहीं सकता। मुक्त स्रात्मा की बही स्थित होती है जो कि एक स्रन्थे की दृष्टि प्राप्त कर लेने पर सौर एक रोगी की स्वस्थ हो जाने पर होती है। उसे कोई संदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह पूर्ण सौर शाश्वत ज्ञान है। उसे परमानन्द प्राप्त हो जाता है, वैवाहिक स्रानन्द जिसका एक बहुत ही दुर्बल उपमान है। वह जिस लोक को चाहे प्राप्त कर सकता है।

कर्म का नियम संसार में लागू है, जहां हमारे कर्म हमें कालाधीन जगत् के उच्चतर या निम्नतर स्थानों पर ले जाते हैं। जब हम शाश्वत सत्य, ब्रह्म या ग्रात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो कर्मों का हमपर कोई जोर नहीं रहता। ग्रान्त जीवन की स्थिति पुण्य ग्रौर पाप से ऊपर बताई गई है। ग्रात्मज्ञानी पर कर्म का कोई दाग नहीं पड़ता। ग्राचार में स्थित होते हुए भी वह धर्म ग्रौर ग्रांचमें से परे होता है, भ्रान्यत्र धर्मात् ग्रान्यत्र धर्मात् ग्रान्यत्र धर्मात्। भ्रांचम

- १. शतपथ ब्राह्मण १०. ५. ४. १५ । बृहद् उ०, ३. ४. २ ; ४. ४. १२ ।
- २. मुरहक उ०, २. २. ८।
- ३. मुण्डक उ०, ३. १. १०।
- ४. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२. ६. = ।

४. कठ उ०, १.२.१४; और देखें. छान्दोग्य उ०, ८.४.१; मुण्डक उ०, ३.१.३; कौषीतकी उ०,१.४।

तुलना करें, बुद्ध, 'मज्भिम निकाय' १. १३५ : ''यदि तुमने वेड़ै के दृष्टांत को समक्ष लिया है तो तुम्हें धर्म और अधर्म को छोड़ देना चाहिए।''

जॉन ३. ६. "जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं कर सकता।"

गैलेटियन्स ४.१८. "यदि तुम आतमा द्वारा निर्देशित हो, तो तुम नियम के अधीन नहीं हो।"

एकहार्ट: "वहां पाप या पुण्य का कभी प्रवेश नहीं हुआ है।" डाक्टर डब्ल्यू॰ आर॰ इंग ने ईसाई रहस्यवादियों की चर्चा करते हुए बताया है कि रहस्यवादी के ज्ञान-प्रकाश का "यदि ठीक-ठीक कहा जाए तो कोई नैतिक पहलू नहीं है, क्योंकि नैतिकता, अपने सामान्य अर्थ में, पीछे छूट जाती है। जैसा कि 'द मिरर ऑव सिम्पल सोल्स' के लेखक, अज्ञात फांसीसी रहस्यवादी ने कहा है, 'अरे पुण्यो, में तुमसे छुट्टी लेता हूं। अब से में अधिक स्वतंत्रता से और अधिक शांति से रहूंगा। कभी में तुम्हारा दास था, अब अब में तुम्हारी दासता से मुक्त हो गया हूं।" उसका भाव यह है कि उस उच्च स्थिति

है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विधि और निषेध से, पुण्य और पाप से परे है। दिव्य द्वारा प्रेरित हमारे कार्य गलत नहीं हो सकते। अरस्तू का कहना है कि 'नाउस कभी भी गलत नहीं होता।' एक मुक्त आत्मा का जीवन किन्हीं नियमों द्वारा बंधा नहीं होता। वह अपने बंधनों को तोड़कर अपने विकास की आप राह खोजता है और उसके विकास की पहले से कोई रूपरेखा कदापि नहीं बनाई जा सकती। ''मुक्त आत्मा स्वयं अपनी अन्त: प्रेरिणा से आचार के नियमों के अनुरूप होता है। आत्मज्ञानी में अद्वेप आदि गुण विना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं।'' प्रत्येक धर्म हमारे आगे मुक्ति का लक्ष्य रखता है, जिसमें आत्मोत्कर्ष, स्वतंत्रता और संसार, पाप तथा मृत्यु पर विजय का भाव रहता है।

हम जब जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्थित 'जीवन्मुक्त' की हो जाती है, जो सोपाधिक ग्रस्तित्व के बंधनों से छूट जाता है। उसके रूप में कोई विशेष बाहरी परिवर्तन नहीं होता ग्रौर वह वैसा ही बना रहता है। उसकी सशरीर स्थित ग्रान्तरिक सत्ता की केवल पोशाक-मात्र होती है ग्रौर उसपर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि शरीर के सांचे पर उसका पूरा नियन्त्रण होता है ग्रौर उसके बाहरीपन को वह समभता है। उलभन में पड़ने पर भी वह ग्रपनी स्पष्ट दृष्टि कायम रखता है। जहां 'जीवनमुक्ति' जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर लेना

में नैतिकता स्वशासित श्रोर स्वतःस्फूर्त हो गई है। ''ईश्वर की सेवा पूर्ण स्वतंत्रता बन गई है।''—'चर्च फेमिली न्यूजपेपर', जुलाई ६, १६२३।

१. 'मिडिक्समिनिकाय' (२. २२ और उससे आगे) में कहा गया है कि पहुंचने (पिटिपन्न) में अच्छे और बुरे आचार ('कुसल' और 'अकुसल सील') का पूर्ण विनाश सिनिहित है। यह सभी नैतिक मूल्यों का उन्मूलन है। येहे के हृध्यान्त (मिडिक्स १. १३५, २६० और सुत्त निपात २१) में जो उस पार पहुंच गया है उसके लिए उचित और अनुचित के भेद का, विभेदकारी चेतना के प्रयोग का कोई प्रयोजन नहीं रहता, जिस तरह कि तट पर पहुँच जाने वाले के लिए नाव का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये मूल्य पार जाने के लिए हैं, कब्जे में रखने के लिए नहीं हैं। सेंट ऑगस्टिन बताते हैं कि "नियम (उस तक) पहुंचने का साधन है, इसलिए पहुंचने के बाद उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।"—'द स्पर एत लित.' १६।

२. 'द एनिमा' ३. १०. ४३३. ए.

३. उत्पन्नात्मप्रवोधस्य त्वद्वेष्ट्रत्वादयो गुणाः । श्रयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ सुरेश्वराचार्ये कृत 'नैष्कम्ये-सिद्धि' ४. ६६ ।

४. जैसे सांप का केंचुल बांबी पर मृत श्रीर परित्यक्त पड़ा रहता है, उसी तरह उसका शरीर पड़ा रहता है। उपनिषद् कहती है कि वस्तुतः श्रशरीरी होने से वह श्रमर हो जाता है।

है, वहां 'विदेहमुक्ति' मृत्यु के बाद, शारीरिक रूप से वाहर, मुक्ति प्राप्त करना है । दोनों ग्रवस्थाग्रों में ग्रात्मा सोपाधिक ग्रस्तित्व से मुक्त हो जाती है ।

'क्रममुक्ति' या क्रमशः मुक्ति का भी उल्लेख है। जब मुक्ति केवल ग्रांशिक ग्रौर ग्रस्थायी होती है, तो जीवात्मा पुनः ग्रहंयुक्त जीवन में ग्रवतरित होती है ग्रौर उच्चतर चेतना उससे विलग हो जाती है। परन्तु उस ग्रनुभूति की स्पृति तब तक उसे प्रेरित करती रहती है जब तक कि सारी मिलनता दूर नहीं हो जाती।

उपनिषदों में मुक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में जो विभिन्न ग्रिभिन्यक्तियां मिलती हैं, वे ब्रह्म के ग्रखण्ड या चतुर्विध स्वरूप को ध्यान में रखने पर ही समभी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर ब्रह्म के साथ एकता पर जोर दिया गया है, कुछ में परम पुरुष से मिलन पर ग्रौर कुछ में विश्व ग्रात्मा के प्रति मक्ति तथा जगत् के कार्य में भाग लेने पर जोर है। ईश्वर से मिलन के ग्रनेक रूप हो सकते हैं। जब बाहरी ग्रहंभाव शांत हो जाता है ग्रौर चेतना की गहरी पर्ते सिकय हो जाती हैं, तो ग्रात्मा परम ब्रह्म की शांति में प्रवेश कर सकती है या परम पुरुष के साथ उसका मिलन हो सकता है, या वह विश्व-ग्रात्मा के ग्रानन्ददायी ग्रालिंगन में ग्राबद्ध हो सकती है। जीवात्मा परमात्मा के विभिन्न क्षेत्रों में से गुजर सकती है ग्रौर उनके प्रकाश से ग्रभिषिक्त तथा ग्रानन्द से तृप्त हो सकती है।

याज्ञवल्क्य ग्रपना घ्यान परम ब्रह्म के साथ एकता पर केन्द्रित करते हैं। उस स्थिति में कोई इच्छा नहीं है, कोई ग्रावेग नहीं है, यहां तक कि कोई चेतना भी नहीं है, 'प्रेत्य संज्ञा नास्ति।' विविध रसों के संग्रह से जब मधु तैयार हो जाता है तो यह भेद नहीं किया जा सकता कि कौन-सा रस किस पेड़ से ग्राया है, इसी प्रकार जब ग्रात्माएं सत्य में मिल जाती हैं तो यह भेद नहीं किया जा सकता कि वे कौन-कौन-से शरीरों से ग्राई हैं। ग्रात्मा विषयी ग्रीर विषय के भेद से, जो कि समस्त ग्रनुभूत चेतना की विशेषता है, ऊपर उठ जाती है। यह सर्वथा कालातीत ग्रवस्था है। यह ग्रवैयक्तिक ग्रमरता है जिसमें ग्रात्मा को निरपेक्षता, निरुपाधिक सत्ता प्राप्त हो जाती है। यह दीप्त चेतना है, चेतना की विस्मृति नहीं है। यह ग्रटल शांति की शून्यता नहीं है जहां सभी कुछ नष्ट हो गया है ग्रीर हर चीज लुप्त हो गई है। यह मुक्ति का केवल एक पहलू है।

१. बृहद् उ०, २. ४. १२ ; ४. ५. १३।

२. छान्दोग्य उ०, ६. ६. १०। बृहद् उ०, ४. ३. २१।

३. तुलना करें, 'विवेकचूड़ामिश' से, जो शंकर कृत मानी जाती है। माएडूक्य उ॰, पर गौड़पाद की कारिका में भी यह त्राता है।

उस श्रवस्था का भी वर्णन मिलता है जब ग्रात्मा परम पुरुष के साथ एका-कार हो जाती है। जो यह जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं वह विश्व ही वन जाता है। देवता तक उसे विश्व बनने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वह उसकी ग्रात्मा है। मनुष्य में सर्वव्यापकता की प्रच्छन्न क्षमता होती है, जिसे वह मुक्ति की स्थिति में कार्यान्वित करता है। हम तत्त्व रूप से ग्रसीम विशुद्ध शांति के साथ एकरूप हैं ग्रीर ब्रह्माण्डीय ग्रिभव्यक्ति की स्वतन्त्रता में पुरुषिवध ईश्वर के साथ एकरूप हैं। ब्रह्म की शांति ग्रीर ग्रक्षुब्धता में से मुक्त व्यक्ति के स्वतंत्र किया-कलाप का उदय होता है। ईश्वर के साथ मूल एकता ईश्वर के द्वारा एक-दूसरे के साथ भी एकता है। ग्रिभज्ञता की उच्च स्थिति में पहुंच जाने पर हम जगत् को भूलते नहीं हैं, बिल्क

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः। न सुमुद्धने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता॥

वहां न नाश है, न उत्पत्ति है; न कोई बंधा है स्त्रौर न कोई साधक है; न कोई मुक्ति का इच्छुक है स्त्रौर न कोई मुक्त है। यह सर्वोच्च स्थिति है।

मन जब अपने स्वाभाविक आवास में वापस आ जाता है तो न कोई पथ रहता है और न कोई पथिक।

चित्ते तु वै परावृत्ते न यानं नो च यायिनः।

— 'लंकाव्तारसूत्र', सिल्वेनयलेवी का संस्करण, पृ० ३२२।

'निर्वाण' की व्याख्या ज्ञाता श्रीर क्षेत्र के भेद का स्रभाव, 'बाह्यस्राहकरहितता' की गई है। 'माध्यमिक हत्ति' में निर्वाण के नकारात्मक वर्णनों की भरमार है।

श्रप्रद्दीनमसंप्राप्तमनुच्छिन्नमशाश्वतम् । श्रनिरुद्धमनुत्पन्नमेतत् निर्वाणमुच्यते ॥

तुलना करें बुद्धत्यं से-

न भावो नापि चाभावो बुद्धत्वं तेन कथ्यते। तस्माद् बुद्ध तथा प्रश्ने श्रध्याकृतमयो मतः॥

'महायानसत्रालंकार' श्रीर देखें २२ तथा २६।

न शुद्धा नाशुद्धा बुद्धता नैकता न बहुता।

श्रीर देखें,

यस्मिन् सर्विमिदं प्रोतं जगत् स्थावरजंगमम्। तस्मिन्नेव लयं याति बुद्बुदाः सागरे यथा॥२॥

यह समस्त चल श्रीर श्रचल जगत् जिसमें गुंथा हुआ है उसीमें लीन भी हो जाता है, जैसे कि बुलबुले समुद्र में लीन हो जाते हैं। चूलिका उ०, १७।

"ब्रह्म में लौट जाने का अर्थ — जैसे कि मिट्टी का पात्र अपने कारण द्रव्य, मिट्टी में लौट जाता है पूर्ण श्रद्भयता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।" — ब्रह्मसूत्र १.३.२१ पर रामानुज भाष्य।

१. बृहद् उ०, १. ४. १०।

वह हमें ग्राश्चर्यजनक रूप से एक इकाई लगता है। जब हम जगत् से ग्रधिक विराट, ग्रधिक गहरी ग्रौर ग्रधिक मौलिक किसी सत्ता से भिज्ञ हो जाते हैं, तो हम क्षेत्री-यता से ऊपर उठ जाते हैं ग्रौर पूरे दृश्य को देखने लगते हैं। ग्रपने पर शासन, 'स्वराज्य', जगत् पर शासन, 'साम्राज्य' बन जाता है। मुक्ति 'सर्वात्मभाव' है।

जब मन ध्यान की शक्ति से परमात्मा का रूप धारण कर लेता है, तो वह 'संप्रज्ञात समाधि' होती है, जिसमें जीव को यह ज्ञात होता है कि उसकी चेतना ने ब्रह्म का स्वरूप धारण कर लिया है। परन्तु जब जागरित अवस्था में इन्द्रियों की किया से होने वाली बाह्म विषयों की चेतना, स्वप्नावस्था में मन की किया से होने वाली आंतरिक विषयों की चेतना, या सुपुष्ति की अवस्था में रहने वाली अव्यक्त की चेतना किसी भी तरह की चेतना नहीं रहती, तब 'असंप्रज्ञात समाधि' होती है। जहां पहली समाधि में हमें ईश्वर की अभिज्ञता होती है, वहां दूसरी में ब्रह्म की।

१. तूलना करें, प्लोटिनसः "हम सभी चीजों को बनने की प्रक्रिया में नहीं बिल्क सत्ता में देखते हैं और उन्हें अन्य में देखते हैं। प्रत्येक सत्ता अपने अंदर पूरा बुद्धित्राह्य जगत् रखती है। इसलिए समस्त हर कहीं है। प्रत्येक समस्त है और समस्त प्रत्येक है। मनुष्य, जैसा वह इस समय है, समस्त नहीं रहा है। परंतु जब वह एक व्यक्ति नहीं रहता, तो अपने-आपको पुनः ऊपर उठाता है और समस्त जगत् की तह तक प्रवेश, कर जाता है।"

एकहार की इस इच्छा का उल्लेख करते हुए कि वे एक, अविभाजित, शाश्वत, अविनाशी ईश्वरत्व बनना चाहते हैं जो पूर्ण सत्ता, पूर्ण आत्मा, पूर्ण आनन्द है, रुडोल्फ ओटो कहते हैं, "यह मुक्ति की सीधी-सादी ईसाई धारणा से मूलतः और तत्त्वतः भिन्त है, और उसे यह सदैव एक उच्छु खलता, अतिमानवीय गर्व और प्राणी की अशक्य सीमाओं का अतिक्रमण प्रतीत होगा, जिसे हम आजकल फ्रॉस्टियन प्रेरणा कहते हैं।"

—'मिस्टिसिज्म : ईस्ट एएड वैस्ट', पृ० १८१।

२. श्रहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सो यः सर्वोत्मभावः, सोऽस्थात्मनः परमो लोकः परमात्मभावः स्वाभाविकः।—बृहद उ०, ४. ३. २० पर शांकरभाव्य। 'सर्वेकत्वमेवास्य रूपम्'—४. ३. २१। 'यत् स्वरूपं पूर्णत्वं परमात्मभावम्' ५. १. १।

त्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं विना ।
 संप्रज्ञातसमाथिरस्याद् ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥

—मुक्तिका उ०, २. ५३।

४ प्रभाग्रत्यस्मनःग्रत्यं वृद्धिग्रत्यं चिदात्मकम्। श्रतद्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिमु निभावितः ॥

-वही २. ५४।

ऐसे भी श्रंश हैं जिनमें यह बताया गया है कि मुक्त श्रात्मा श्रपने को श्रनुभूत श्रहं की श्रपूर्णताश्रों से मुक्त रखती है श्रौर सांसारिक सुख-दु:ख से श्रद्धती रहती है। पर श्रन्य श्रंशों में इस तरह के गुएगों की उपस्थित स्वीकार की गई है। इस-लिए ये गुण विशुद्ध प्रज्ञा के विरोधी नहीं हो सकते, ऐसा बादरायए का मत है। मुक्त श्रात्मा की कामनाएं उसकी इच्छाशक्ति मात्र से ही पूरी हो जाती हैं। श्रात्मा को निष्पाप श्रौर परम पुरुष के साथ एकरूप कहा गया है। बहुत-से श्रंशों में ब्रह्म से श्रपार्थक्य, 'श्रविभाग' का उल्लेख है। अविभाग पूर्ण एकरूपता नहीं हैं। मुक्त श्रात्मा का कोई श्रन्य श्रविपति नहीं होता। कुछ श्रंशों में श्रात्मा के लिए यह कहा गया है कि उसके साथ उपाधियां होती हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, श्रौर श्रन्य श्रंशों में इन्हें श्रस्वीकार किया गया है। बादरायए इन दो मतों का सामंजस्य यह कहकर बैठाते हैं कि व्यक्तित्व को धारए करना या न धारए करना मुक्त श्रात्मा की पूर्णत्या श्रपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वह यदि चाहे तो स्वयं श्रपनी इच्छाशक्ति से निर्मित श्रनेक शरीरों में प्रवेश कर सकती है जिस प्रकार दीपक की शिखा श्रपने को कई शिखाश्रों में परिवर्तित कर सकती है जिस

ऐतरेय ग्रारण्यक में यह कहा गया है कि वामदेव ने इस लोक से ऊपर उठ-कर स्वर्गलोक में ग्रमरता प्राप्त की । कौषीतकी उपनिषद् में ब्रह्मलोक का कुछ विवरण दिया गया है, जहां ग्रपराजित प्रासाद है, इल्य वृक्ष है, सालज्य नगर है ग्रौर ग्रर सागर है। उपनिषदों के जिन ग्रंशों में यह बताया गया है कि ज्ञानोदय का पुरस्कार स्वर्ग होता है, वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ के साथ

१. छान्दोग्य उ०, ३. १४. १ ; श्रौर देखें ७. १. ४ ; ७. २. २ ; ७. ३. १।

२. त्रोंडुलोमि का यह तर्क है कि दिव्य गुणों से सम्पन्न होते हुए भी मुक्त त्रात्मा का स्वरूप विशुद्ध प्रज्ञा है, त्रोंर उसमें वे गुण नहीं हो सकते जो सीमाबद्ध करनेवाली उपाधियों पर आधारित हैं।—ब्रह्मसूत्र ४. ४. ६।

उपाधिसम्बन्धाधीनत्वात् तेषां न चैतन्यवत् स्वरूपत्वसम्भवः।

- ब्रह्मसूत्र ४. ४. ६ पर शांकरभाष्य।

- रे. ब्रह्मसूत्र ४. ४. ७। ४. ब्रह्मसूत्र ४. ४. ८। छांदोग्य उ०, ८. २. १।
- ५. ब्रह्मसूत्र ४. ४. ४. । ब्रह्मसूत्र ४. ४. ६ पर शांकरभाष्य ।
- ६. ब्रह्मसत्र ४. ४. ६।
- ७. ब्रह्मसूत्र ४. ४. १२ । यदा सरारीरतां संकल्पयित तदा सरारीरो भविति, यदा छ अरारीरतां तदा अरारीरः इति भावः ।—ब्रह्मसूत्र ४. ४. १२ पर राांकरभाष्य ।
- ः ब्रह्मसूत्र ४. ४. १५ । यथा प्रदीपः एकः अनेकप्रदीपभावम् आपद्यते विकारशक्तिः योगात्, एवम् एकः अपि सन् मुक्तात्मा ऐश्वर्ययोगाद् अनेकभावम् आपद्य सर्वाणि संकल्प-स्टानि शरीराणि आविशति ।—ब्रह्मसूत्र ४. ४. १५ पर शांकरभाष्य ।

<sup>8. 3. 4 1</sup> 

रहने की बात सोचते हैं। वहासूत्र इस प्रश्न पर विचार करता है कि जो देवमागं से जाते हैं वे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के लोक में पहुंचते हैं या ईश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं। बादरी का यह मत है कि वे हिरण्यगर्भ के लोक में पहुंचते हैं, क्वोंकि उसीके लोक में जाना सम्भव है। शंकर कहते हैं, "उत्पन्न हुए ब्रह्मा का एक विशिष्ट प्रदेश है और इसलिए वह यात्रा का लक्ष्य हो सकता है, परन्तु परम ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी है और यात्री जीवात्माओं की अन्तरात्मा है।" जब हम ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं तो वहां विश्व-प्रक्रिया के अन्त तक कार्य करते रहते हैं, और तब ब्रह्मा के साथ परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। शंकर का विचार है कि यह सब उल्लेख 'कम मुक्ति' अर्थात् कमशः मुक्ति से सम्बन्धित है। जैमिनी का यह मत है कि मुक्त आत्माएं परम ब्रह्म में प्रवेश करती हैं। बादरायण के विचार से जो प्रतीकों का घ्यान करते हैं, वे प्रतीकों के लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में नहीं जाते।

जिस प्रकार परम ब्रह्म का चर्तुविध स्वरूप है, उसी प्रकार मुक्त व्यक्ति के भी पूर्ण शांति, विशुद्ध शक्ति, विश्व द्यात्मा के प्रति भक्ति ग्रौर जगत् में भाग लेना ये विभिन्न पहलू हैं। वह जगत् की ग्रोर देखता है ग्रौर उसमें खो जाता है, क्योंकि वहां ग्रपने को ग्रपने से ऊपर उठाने का सतत प्रयास चल रहा है।

हम<sup>ें</sup>जब परम ब्रह्म का उल्लेख करते हैं, तो हम ज्ञानोद्दीप्त निश्चलता, अविषयाश्रित चेतना पर जोर देते हैं जिसमें दु:ख ग्रौर पाप का पूर्ण अनाव होता

१. देखें, बृहद् ४. ३. १५ । छांदोग्य उ०, ८. १२. ३।

२. कार्यब्रह्मणः एव गन्तव्यत्वम् उपपद्यते प्रदेशवत्वात्, न तु परस्मिन् ब्रह्मिणि तस्य सर्वेगतत्वात् गन्तृणां प्रत्यगात्मत्वाच्च ।—ब्रह्मसूत्र ४. ३. ७ पर शांकरभाष्य ।

३. देखें, प्रश्न उ०, ५. ५ । श्रीर तुलना करें :

ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसन्तरे । परस्थांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥

जब जगत् का विघटन होता है तो जीवात्मा**एं श्र**पने स्वरूप को समाप्त कर ब्रह्मा के साथ परम पद में प्रवेश करती हैं।

४. ब्रह्मसूत्र ४. ३. ११ पर शांकरभाष्य।

५. ब्रह्मसूत्र ४. ३. १२-१४।

इस प्रकार वह पृथ्वी और आकारा में से
प्रत्येक प्रकार के प्राणी के साथ सम्पर्क रखता है,
 श्रीर प्रत्येक उस स्वयंभू की श्रोर भक्ति भाव से श्रोर प्रेम की दृष्टि से निहार रहा है।

—वड्<sup>९</sup>सवर्थ

है श्रौर विशुद्ध श्रानन्द श्रपनी ग्रसीमता से समस्त मानवीय उल्लासों श्रौर मनुष्य की कल्पना शक्ति को पार कर जाता है। यह अन्तर्द ष्टि ही ग्रात्मा को परम ब्रह्म श्रौर सभी सत्ताग्रों के साथ एक कर देती है। पर तब हम उनके साथ एक मिध्या सम्बन्ध से बंधे नहीं रहते हैं। ग्रपनी इस रूपान्तरित चेतना में, जहां हमारे ग्रहं-वादी व्यक्तित्व का श्रभाव होता है, हम श्रौरों से प्रथक् नहीं होते हैं वित्क उनके साथ ग्रपने को एक श्रनुभव करते हैं। हमारी वास्तविक श्रात्मा एक वैयक्तिक मानसिक सत्ता नहीं रहती है, वित्क उस परमात्मा के साथ एक हो जाती है जो श्रन्य सभी ग्रात्माग्रों के मानसिक रूपों के पीछे विद्यमान है। हमारा शरीर, जीवन, मन तब हमें वांधते नहीं हैं, वित्क हमारी दिव्य चेतना के पारदर्शी वाहन रूपान्तर विश्वव्यापी ग्रात्मा की एक स्वतन्त्र हलचल बन जाते हैं। हम तब यह महसूस करते हैं कि हमारा शरीर, जीवन श्रौर मन ब्रह्माण्डीय शरीर, जीवन ग्रौर मन के साथ एक रूप हैं। हमारी ग्रात्मा समस्त जगत् को व्याप्त कर लेती है। ग्रनन्त को जान लेने से हम ईश्वर, जगत् श्रौर जीव के सच्चे स्वरूप को समभ लेते हैं।

ग्राध्यात्मिक ज्ञान (विद्या) जगत् को नहीं मिटाता है, बिल्क उसके सम्बन्ध में हमारे ग्रज्ञान (ग्रविद्या) को मिटा देता है। जब हम ऊपर उठकर ग्रपनी वास्तविक सत्ता पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा स्वार्थी ग्रहं हमसे ग्रलग हो जाता है ग्रौर वास्तविक ग्रखंड ग्रात्मा हम पर ग्रिधकार कर लेती है। हम जगत् में रहते ग्रौर कार्य करते रहते हैं, पर हमारा दृष्टिकोए। बदल जाता है। जगत् भी चलता रहता है, पर वह हमारे लिए पराया नहीं रहता। इस नई चेतना में स्थायी रूप से रहना ही ग्रनन्त में जीना है।

जन्महीन ग्रमरता पर ग्रधिकार रखते हुए भी, मुक्त ग्रात्मा ग्रपनी स्वतंत्र इच्छा से इस ब्यक्त जगत् में एक वैयक्तिक रूप ग्रहण करती है। जन्म ब्रह्म का ब्रह्माण्डीय सत्ता में एक रूपान्तर है। यह रूपान्तर सत् के विपरीत नहीं है। ग्रनन्त जीवन के उपभोग के लिए यह बाधा नहीं बिल्क साधन बन जाता है। जन्म ग्रौर मरण के चक्र से छूटने का ग्रर्थ घटना जगत् से भागना नहीं है। बंधन जन्म लेने या ब्यक्तित्व ग्रहण करने में नहीं है, बिल्क पृथक्, स्वार्थी ग्रहं की ग्रज्ञानमयी

१. तुलना करॅ, त्रेंहर्न: "तुम इस जगत् का पूरा श्रानंद तब तक नहीं ले सकते जब तक कि समुद्र स्वयं तुम्हारी नसों में न बहने लगे, जब तक कि त्राकाश तुम्हारी पोशाक श्रोर सितारे तुम्हारे मुकुट न बन आएं; श्रोर तुम श्रपने-श्राप को इस सम्पूर्ण जगत् का एकमात्र उत्तराधिकारी न मानने लगो, यही नहीं बल्कि जगत् में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी तुम्हें श्रपनी तरह इसके एक मात्र उत्तराधिकारी न लगने लगें…।"

भावना को कायम रखने में है। शारीरिकता बंधन पैदा नहीं करती है, बिल्क मनोवृत्ति करती है। मुक्त ग्रात्मा के लिए जीवन ग्रातंक नहीं है। वह जीवन को ईश्वर के लिए जीतना चाहती है। वह जगत् को एक सांचे ग्रौर परिस्थिति की तरह ग्रपनी ग्राध्यात्मिक स्वतंत्रता की ग्राभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त करती है। वह संसार के उपकार के लिए जन्म ले सकती है। वह विशिष्टीकरएा ग्रहं-भावना से रहित होगा। वैयक्तिक चेतना की लीला के ग्रनेक रूप हो सकते हैं, ग्रनेक पहलू ग्रौर मुद्राएं हो सकती हैं। परंतु मुक्त ग्रात्मा, उन सबके बावजूद, विश्वलीला के सत्य में जीती है, उसे कोई भ्रम नहीं होता। वह ग्रहं से मुक्त होती है ग्रौर व्यक्त सत्ता पर पूरा नियंत्रएा रखती है।

जीवात्मा शाश्वत है। वह पूरी विश्व-प्रिक्तया में कायम रहती है। जन्म के समय वह पिछली काया की उत्तराधिकारी वन जाती है और शारीरिक मृत्यु के बाद दूसरे रूप में कायम रहती है। जिस ग्रात्मा ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उसके लिए शरीर भार नहीं रहता है। वह शरीर में रहती है, पर शरीर के लिए नहीं रहती है।

जीव परमतत्त्व का विश्व में एक पहलू है और जब वह समस्त सीमाओं से मुक्त हो जाता है तो वह ब्रह्म में स्थित अपने केन्द्र के साथ कार्य करता है। आंतरिक शांति बाह्य किया-कलाप की उल्लासपूर्ण स्वतंत्रता में व्यक्त होती है। वह जगत् के कार्य करता है, पर किसी भी पाप की इच्छा नहीं कर सकता। वह कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि वह उसे निलिप्त रूप से करता है। जिनके विचार ब्रह्म में स्थिर हो गए हैं, उनकी इच्छाएं उन्हें बांधती नहीं हैं। मुक्त आत्मा का लक्ष्य मानवता का सुधार नहीं होता, परंतु उसका जीवन स्वयं एक सेवा होता है। उसका वैराग्य उसके विवेक का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् उन इच्छाओं में जो बांधती हैं और उनमें जो मुक्त करती हैं भेद करती है, और परमात्मा को सत्य की कामना करने वाला और सत्य का संकश्प रखनेवाला कहती है।

१. लोकानुमह एवेको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः। —कालिदासः 'रघुवंश' १०. ३१। "ईश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने श्रपना एकमात्र पुत्र ही उसे दे दिया।" — जॉन ३. १६।

२. बृहद् उ०, ४. ४. २३।

३. ईश उ०, २।

४. न मय्यावेशितिधियां कामः कामाय कल्पते ।

शंकर का यह तर्क है कि कर्म में क्योंकि कर्ता और कार्य का भेद निहित है, ग्रौर जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकरूपता का ज्ञान इस तरह के सभी भेदों को नकारता है, ग्रत: उस कर्म के साथ ज्ञान के सह-ग्रस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। <sup>9</sup> पर केवल स्व-केन्द्रित कर्म ही ग्रसम्भव होता है। मुक्त जीव ईश्वर में सिक्रय हो जाता है। ग्रात्मा की समस्त शक्तियां, जो ग्रव तक बंधी हुई ग्रौर बंदी थीं, जब मूक्त ग्रौर स्वतंत्र हो जाती हैं, तो ईश्वर हमारे भीतर जन्म लेता है, ग्रर्थात् वह हममें सिकय हो जाता है। 'क्योंकि हम उसकी सन्तान हैं।'<sup>२</sup> ईश्वर मुक्त मनुष्य के जीवन का केन्द्र वन जाता है, इसलिए उससे प्रेम विकीर्ण होता है ग्रौर सत्कर्म ग्रपने-ग्राप होते चलते हैं। वह ग्रपने जीवन की शक्ति के प्रति उतना ही अचेत होता है जितना कि स्वयं जीवन के प्रति, जो कि 'क्यों ग्रीर 'किसलिए' का विचार किए बिना प्रकट होता है, खिलता है ग्रौर ग्रपने जीवन-कार्य को एक उन्मुक्त उद्गार की तरह उद्घाटित करता है। वह ग्रपनी ही गहराइयों में रहता है ग्रौर जीवन ग्रपने-ग्राप उमड़ता है। एक तरह से वह कर्ता नहीं होता है। वह सर्वव्यापी ग्रात्मा के साथ एक होता है, परम तत्त्व से ग्राविष्ट होता है। वह विरक्त या 'उदासीन' होता है। सर्वव्यापी आत्मा जीवात्मा को पूर्णतया अपने अधिकार में ले लेता है। जीवात्मा जब शांति में प्रवेश करती है तो वह विराट, शांत ग्रौर निञ्चेष्ट हो जाती है । वह प्रकृति के कार्यों को, बिना उनमें भाग लिए, केवल देखती है । उस स्थिति में क्योंकि कोई वैयक्तिक हेतु नहीं रहता, इसलिए कोई बंधन भी नहीं रहता।

जिन्होंने ग्रनन्त जीवन प्राप्त कर लिया है, वे बाहर से देखने में, साधारण मनुष्यों की ही तरह जगत् में जीते हैं ग्रौर इधर-उधर फिरते हैं। उनके कोई विशेष चिह्न नहीं होते हैं। केवल उनके कार्य परम सत्ता में केन्द्रित होते हैं ग्रौर उनपर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि संसार में रहने वालों के साथ यह

को (अर्थात्, अपनी आत्मकेंद्रित इच्छाओं को) पूर्णतया हटा देती है और दिव्य प्रेम को धारण कर लेती है; और जो सौंदर्य उसने देखा है उसके अनुरूप होकर वह उस अन्य ज्योति में पूर्णतया चली जाती है।"

१. केन उ०, की भूमिका।

२. ''में स्वयं कुछ नहीं करता'' (जॉन प्र. १८)। ''जो कुछ में चाहता हूं वह नहीं, विलेक जो कुछ तू चाहता है'' (मार्क १४. ३६)। बोहम ने कहा हैं : ''तुम कुछ नहीं करोगे, वस अपनी निजी इच्छा, अर्थात् जिसे तुम 'में' या 'अपना आपा' कहते हो, त्याग दोगे। इस तरह से तुम्हारे सभी दुर्गुण दुर्वल, त्वीण और नष्ट होने लगेंगें। और तब तुम पुनः उसी एक तत्त्व में डूब जाओंगे जिससे कि तुम आरम्भ में उभरे थे।'' 'दिस्कोर्स विट-बीन टू सोल्स'।

बात नहीं होती है। उनका व्यवहार उन लोगों के प्रति जो ग्रभी मुक्त नहीं हुए हैं ग्रौर ग्रसंतुष्ट मन से जगत् में पाप ग्रौर ग्रपूर्णता को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सहनशील सहानुभूतिपूर्ण ग्रौर सम्मानजनक होता है। सिद्ध पुरुष ऐसे लोगों की सहायता करते हैं ग्रौर रूढ़ियों को उनमें सुधार करने की भावना से ही स्वीकार करते हैं। ग्रन्य प्राििंगों की ही तरह वे जीते हैं, दुःख-सुख भोगते हैं ग्रौर मरते हैं, परन्तु उनके मन में कोई संदेह नहीं होता है ग्रौर उनके हृदय में कोई भय नहीं होता है। मुक्त श्रात्मा के लिए संसार ग्रौर मोक्ष या बौद्धों का 'निर्वाग्।'— काल और शाश्वतता, दृश्य भ्रौर सत्य एक ही हैं । मुक्त ग्रात्मा यद्यपि घटना जगत् में रहती है, परन्तु उसकी चेतना उस दिव्य में केन्द्रित होती है जो समस्त सत्ता का मूलाधार है । वस्तुतः उसकी चेतना, ईश्वर में केन्द्रित होने के कारएा, तीव्र हो जाती है, ग्रौर इस प्रकार उसका जीवन ग्रिधक सजीव हो जाता है। पिवत्र शांति, चरम ब्रात्मसंयम ब्रौर न्यायोचित कार्य संतों के जीवन का लक्षरा होता है। वे एक ज्योति बन जाते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करके ग्रौर उसे प्राप्त करके उसकी शक्ति बन जाते हैं, ग्रौर ग्रौरों की उन्नति में सहायक होते हैं। वे ग्रपने अपूर्व दिव्य संदर्शन से बल प्राप्त करते हुए जगत् के कार्य में तब तक लगे रहेंगे र जब तक कि पाप ग्रौर ग्रपूर्णता के विरुद्ध संघर्ष पूर्णतया सफल नहीं हो जाता ग्रौर जगत् फिर से ग्रात्मा में नहीं लौट जाता।

मुक्ति के बाद कोई जगत् में सिकय रुचि लेता है या उसका त्याग कर देता है, यह ग्रपने-ग्रपने स्वभाव पर निर्भर करता है। याज्ञवल्क्य वन में चले जाना पसंद करते हैं ग्रौर जनक राज्य का शासन करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उससे शोक ग्रौर दु:ख के इस संसार में खोए हम जैसे लोगों का उपकार करते हैं। देह धारएा करना या न करना यद्यिष मुक्त ग्रात्माग्रों के लिए एक जैसा है, पर वे करुएा। से पूर्ण होने के कारएा जगत् का भार वहन करती हैं। 'विवेक चूड़ा-मिए।' के ग्रनुसार, वे स्वयं पार हो जाने के बाद मनुष्यों के प्रति ग्रपनी करुए।

१. आर्थदेव अपने 'चित्तविशुद्धिप्रकरण' में कहते हैं कि महान आत्माएं, जो विकट जीवन-संघर्ष में विजयी हो गई हैं, दूसरों के उद्धार का प्रयत्न करती हैं :

महासत्त्वो महोपायः स्थिरबुद्धिरतंत्रितः। जित्वा दुस्तरसंग्रामं तरयेदपरानिष्।।

२. कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है "जो तुमसे द्वार बंद करने, सांस रोकने श्रोर संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहता है "बल्कि जो तुमे तेरे सारे किया-कलाप के बीच शांत रहने की शिचा देता है।" के कारण प्रौर उन्हें भी पार कराने के उद्देश्य से जगत् में रहती हैं। जब तक सभी लोगों का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक मुक्त ग्रात्माएं विशिष्ट रूपों को धारण करके, जो ग्राध्यात्मिक जीवन के परिधान-मात्र होते हैं, जगत् में कार्य करती हैं। ग्रात्मा ग्रौर भौतिक ग्रस्तित्व, 'ग्रानन्व' ग्रौर 'ग्रन्न', एक ग्रटूट सिलिक की सबसे ऊंची ग्रौर सबसे नीची कड़ियां हैं। दोनों का परस्पर सम्बन्ध है। जिस प्रकार शाश्वत दिव्य, विशुद्ध ग्रात्मा रहते हुए भी, समस्त विश्व को ग्रपने भीतर रख सकता है, उसी प्रकार शाश्वत के साथ एक हुई ग्रात्मा की भी विशिष्ट परिवेश के सम्बन्ध में वही मुद्रा होती है। वह परिवर्तनशील मुष्टि में ग्रज्ञानी की तरह डूबी नहीं रहती। वह सचेत रूप से ग्रपनी वास्तविक सत्ता में रहती है ग्रौर मनोदैहिक उपकरण को प्रयुक्त करती हुई भी उसे ग्रपनी वास्तविक सत्ता मानने की गलती नहीं करती है। मुक्त ग्रात्माएं ग्रनुभवातीत, स्वयंभू, कालातीत की चेतना रखती हुई भी, ग्रपनी सत्ता को ग्रनन्त ईश्वर के साथ, जिसमें सभी ग्रस्तित्व रहते हैं, एकाकार कर देती हैं।

उपनिषदें इसपर बार-बार जोर देती है कि हमें सभी ग्रस्तित्वों को ग्रात्मा में ग्रौर ग्रात्मा को सभी ग्रस्तित्वों में देखना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म ही ये सब ग्रस्तित्व हैं, इसलिए हमें भी जगत् के साथ सही सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व की पूर्ण सफलता का ग्रर्थ है जगत् ग्रौर ग्रन्य व्यक्तियों के साथ हमारे सम्बन्धों की पूर्ण सफलता। हमसे यह ग्राशा की जाती है कि हम न केवल ग्रपने पृथक् ग्रहंवादी ग्रस्तित्व पर विजय प्राप्त करें, बल्कि ग्रात्ममग्न ग्रानन्द के स्वगं के ग्रपने जीवन पर भी विजय प्राप्त करें। पूर्णता को पहुंची ग्रात्मा ग्रपूर्ण ग्रात्माग्रों के दुःखों को उपेक्षा से देखती नहीं रह सकती, क्योंकि वे भी उसकी ग्रपनी ग्रात्मा हैं। वह उन्हें ऊपर उठाने ग्रौर मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। यह तब परोपकार का कार्य नहीं रहता है बल्कि दिव्य जीवन, ग्रखंड मार्ग बन जाता है। वह तब तक कार्य करेगी जब तक कि व्यक्त जगत् की सभी सत्ताएं सफल नहीं हो जातीं। मुक्त व्यक्ति मृष्टि के ग्रंत में ग्रपने व्यक्तित्व से हृट जाते हैं।

ब्रह्मलोक ब्रह्माण्डीय श्रनुभव का यथासंभव विशालतम एकीकरण है,

१. व्यासरिचत योगभाष्य (१.२४) के अनुसार, ईश्वर का गुद्ध श्रंतःकरण के साथ स्थायी सम्बन्ध है। यदि ईश्वर नित्य मुक्त होते हुए भी एक श्रंतःकरण रख सकता है, तो मुक्त व्यक्ति भी रख सकते हैं।

तुलना करें, चुत्रांगत्ज्ः "प्राचीन काल के महात्मात्रों ने पहले 'ताश्रो' को अपने लिए प्राप्त किया, फिर उसे दूसरों के लिए प्राप्त किया।"

व्यक्त सत्ता की चरम सीमा है, ब्रह्मा इस महान लोक को आत्मावान् करनेवाली आत्मा है। वह प्रत्येक सत्ता का वास्तविक जीवन है। वह विश्व की पूरी अवधि में कायम रहता है। व्यक्त जगत् में उससे परे कुछ नहीं है। वह वह शाश्वत नहीं है जो अनुभूत से परे है। वह अभिव्यक्ति की ही चरम सीमा है। जब जगत् अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है, जब वह काल के बंधन से छूट शाश्वत में आ जाता है, तब एकाकी उस एकाकी की ओर उड़ता है। जगत् के लिए ईश्वर की जो योजना मृिट से पहले थी वह सम्पन्त हो जाती है, क्योंकि वही जगत् का आदि और अन्त है। विश्वाधिपति का बाह्य अस्तित्व होता है और आंतरिक जीवन होता है। जब वह बाहर की ओर मुड़ता है तो विश्व विकसित होता है, जब वह अपना ध्यान अन्दर की ओर करता है तो विश्व अष्टश्य हो जाता है और व्यक्त जगत् समाप्त हो जाता है। जगत् का जब उद्घार हो जाता है तो परमेश्वर निरपेक्ष एक, एकाकी बन जाता है और अन्य कुछ भी नहीं जानता।

ब्रह्मलोक में मुक्त ब्रात्माएं परस्पर एक होती हैं। विश्व-प्रिक्तिया में वे अनेक होती हैं। परम तत्त्व की उनकी चेतना, जो बुद्धि में रहती है, एक होती है और शारीरिक रूपों में विभाजित नहीं होती। यह अभिन्न चेतना विभिन्न शरीरों से सम्बद्ध होती है। यह अनेकता उसे दिव्य सत्ता की एकता से दूर नहीं करती। जब तक समस्त विश्व अन्तिम रूप से निरपेक्ष में नहीं लौट जाता, जब तक ईश्वर का वह प्रयोजन जो सृष्टि से पहले था पूरा नहीं हो जाता, तब तक भूत द्रव्य के बन्धन से मुक्त जीवात्माएं, सीमाओं द्वारा विभाजित हुए बिना, अपनी विशिष्टता कायम रखेंगी। सत् के दो श्रुव जब परस्पर मिल जाते हैं, जब सभी जीवात्माएं गुए, अहंभावना, संघर्षरत ब्राकांक्षा और अपूर्ण प्रेम के घरातल से ऊपर उठ जाती हैं, तो जगत् निरपेक्ष में विलीन हो जाता है।

१. तुलना करें, विश्व-ईसा जीसस के माध्यम से कहते हैं: "में ब्रादि और अंत हूं, प्रथम और अंतिम हूं, क्योंकि जो प्रथम था वही अंत में ब्राता है और अंतिम ही प्रथम है।"

२. एक अन्य स्थान पर मैंने कहा है कि विश्व सत्य से सर्वधा ग्रस्य कोई भ्रम नहीं है बिलक दिन्य की, जो अनन्त सम्भावना है, एक सम्भावना की निष्पत्ति है। हमारा यह जगत ही कोई अकेली सम्भावना नहीं है, जब यह समाप्त हो जाएगा तो अन्य सम्भावनाएं उद्घाटित होंगी।—'एन आइडिअलिस्ट ध्यू ऑव लाइफ', चतुर्थ संस्करण, १९५१, पृ० ३४३।

99

#### धर्म

उपनिषदें धार्मिक उपासना के परम्परागत रूपों को ब्रह्म की सिद्धि के लिए साधनों के रूप में प्रयुक्त करती हैं। वैदिक मन्त्र परम सत्य की विविध शक्तियों को सम्बोधित करके रचे गए हैं, जो उसके महत्त्वपूर्ण पक्षों के प्रतीक हैं। वे श्रद्धा श्रौर उपासना के धर्म का उपदेश देते हैं। 'ब्राह्मणों' में कर्मकाण्ड की चर्चा है ग्रौर यह कहा गया है कि उनके श्रनुष्ठान से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। उपनिषदों ने इन दोनों पद्धितयों को लिया है ग्रौर इनकी पुनर्व्याख्या की है।

उपनिषदें जहां यह मानती हैं कि मुक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, वहां वे यह भी जानती हैं कि बहुत-से व्यक्ति अपने अहं को मारने के सर्वोच्च त्याग के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें इसके लिए थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है। वे भावनात्मक संतुष्टि चाहते हैं, अतः उनका ख्याल कर भक्ति और कर्मकाण्ड के आचार भी मान्य कर लिए गए हैं। वे बेकार नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे मन और हृदय को शाश्वत सत्ता की वास्तविकता की ओर मोड़कर हमें उच्च पथ पर आगे बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे हमें अपने-आपमें से बाहर निकालकर आत्मा के सच्चे धर्म में ले जाते हैं। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता कर्म का नियम काम करता रहता है, और हम अपनी श्रद्धा और भक्ति की गंभीरता के अनुसार अपनी उपासना और पविवता का फल प्राप्त करते हैं।

श्रद्धा श्रौर उपासना के विभिन्न रूप श्रौर योगाभ्यास श्रात्मदर्शन के सर्वोच्च लक्ष्य के साधन माने गए हैं। श्रात्मदर्शन उस एक श्रनुभवातीत सत्ता के साथ एकता है जो सभी लोकों से परे है, श्रौर साथ ही जगत् की सभी सत्ताश्रों के साथ भी एकता है।

उपनिषदें बार-वार उस ईश्वर की चर्चा करती हैं जो प्रच्छन्न है, 'निहितं

१. दूसरी शताब्दी के एक ईसाई सुधारक ने कहा था: "हममें तुम्हें कुछ ऐसे श्रमपढ़ व्यक्ति, दरतकार और बूढ़ी श्रौरतें मिलेंगी जो शब्दों द्वारा तो यह सिद्ध नहीं कर संकते कि उन्हें हमारे पथ से क्या लाभ हुआ है, पर अपने कार्यों द्वारा यह दिखाते हैं कि इसकी सचाई पर विश्वास करने से क्या लाभ हुआ है। वे प्रवचन नहीं करते हैं, बल्कि अच्छे काम करते हैं। यदि उनपर प्रहार होता है तो वे बदले में प्रहार नहीं करते, यदि उनसे कोई कुछ छीन लेता है तो वे कचहरी में नहीं जाते। यदि कोई उनसे कुछ मांगता है तो वे उसे दे देते हैं, श्रोर अपने पड़ोसियों से उन्हें उतना ही प्रोम है जितना कि अपने-श्रापसे है। "-"कैम्ब्रिज रिव्यू", फरवरी १४, १६४८, १६४८, एडठ २४८ पर उद्धृत।

गुहायाम्' । ईश्वर का ग्रासानी से बोध नहीं होता । ईश्वर में कुछ गूढ़ तत्त्व है जो उसकी ग्रभिव्यक्ति से ग्रलग है। वह गूढ़ इसलिए है कि मनुष्य को दिव्य को जानने के लिए प्रयत्न करना होता है । ईश्वर हमें हमारे दायित्व से मुक्त करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य स्वतन्त्र मानवीय व्यक्तित्वों का विकास है, इसलिए वह ग्रपने को हमारे ग्रागे ग्रासानी से ग्रौर खुलकर उद्घाटित नहीं करता है । वह रहस्य में छिपा रहता है, ग्रौर जब हमारा सम्पूर्ण ग्रात्म उसके लिए उत्कण्ठित होता है तभी वह अपने को प्रकट करता है।

'ब्रह्म साक्षात्कार', ईश्वर के दर्शन, के लिए तैयारी की तीन अवस्थाग्रों का उल्लेख किया गया है —'श्रवरा,' 'मनन' ग्रौर 'निदिध्यासन' । पहली सीढ़ी में जो कछ इस विषय में सोचा और कहा गया है, उसे गुरुश्रों से जानना है। हमें उनकी बात श्रद्धा से सूननी चाहिए। <sup>२</sup> श्रद्धा बौद्धिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इच्छा-शक्ति की किया, हृदय की उत्कंठा है। वह परम के ग्रस्तित्व में ग्रास्था है, जिसे शंकर 'ग्रास्तिक्यबृद्धि' कहते हैं। ैहमें ऋषियों की सच्चाई में श्रद्धा रखनी चाहिए, जो ग्रपनी नि:स्वार्थता के कारएा परम सत्य के स्वरूप को प्रत्यक्ष परिचय द्वारा जान सके थे । ग्रपने निजी ग्रनुभव से उन्होंने भी प्रस्थापनाएं सूत्र-बद्ध की हैं, वे ही हमें वर्णन द्वारा सत्य का ज्ञान प्रदान करती हैं, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष दर्शन तो हमें ग्रभी हुग्रा नहीं है। पर जोज्ञान हम ग्रनुश्रुति या विवरण द्वारा प्राप्त करते हैं वह जांचा न जा सकता हो, यह बात नहीं है। वैदिक प्रस्थापनात्रों की सच्चाई, यदि हम ग्रावश्यक शर्तें पूरी करने को तैयार हों तो, हम स्वयं जांच सकते हैं।

'मनन' या चिन्तन की दूसरी अ्रवस्था में हम अनुमान, उपमान ग्रादि की तार्किक प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट विचारों पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जब तक श्रद्धा पक्की है, तव तक दर्शनशास्त्र की ग्रावश्यकता ग्रनुभव नहीं होती। श्रद्धा के ह्रास से अन्वेषण की प्रवृत्ति वढ़ती है। ज्ञान की अन्तर्निहित शक्ति में असंदिग्ध विश्वास उपनिषदों के समूचे बौद्धिक ताने-वाने का ग्राधार है। फिर भी वैदिक प्रस्थापनाम्रों की सच्चाई तार्किक प्रक्रियाम्रों द्वारा निश्चित की जा सकती है।

१. हे राम, ईश्वर उसीसे प्रसन्त है जो श्रिहिंसा, सत्यवादिता, दया श्रोर सभी जीवों पर करुणा के गुणों से सुशोभित है।

> सत्यवचनं दया भूतेष्वनुप्रहः। यस्येतानि सदा राम तस्य तुष्यति केशवः॥

—विष्णुधर्मोत्तर १. ५× । २. 'गुरुवेदान्तवाक्येपु विश्वासः।'

३. कठ उ०, १. १. २ पर शंकर।

धर्मग्रन्थों का श्रवण बौद्धिक तत्त्व से शून्य नहीं है। जो उन्हें सुनता है वह एक सीमा तक समभता भी है। परन्तु जब वह सुने हुए का मनन करता है तो श्रद्धा में कुछ ज्ञान भी जुड़ जाता है जिससे श्रद्धा ग्रौर बढ़ती है। तार्किक ग्रन्वेषण की ग्रावश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है। उसके बिना श्रद्धा बुद्धूपन में परिणत हो जाएगी। उधर, श्रद्धा द्वारा प्रदत्त सामग्री के ग्रभाव में, तार्किक मीमांसा ग्रटकलबाजी-मात्र रह जाएगी। धर्मग्रन्थ जहां सत्य को घोषणा द्वारा प्रकट करते हैं, वहां दर्शनशास्त्र उसकी तर्क द्वारा स्थापना करता है।

शंकर कहते हैं, जब धर्मग्रन्थ ग्रौर तर्क दोनों ग्रात्मा की एकता को प्रदिशत करते हैं, तो वह हथेली पर रखे विल्व फल की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगती है। व बहुत-से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए परम कोई ग्रपरोक्ष रूप से ग्रनुभूत तथ्य नहीं है, ग्रौर वे धर्मग्रन्थों के ग्राधार पर उसकी प्रामाणिकता को मानने को भी तैयार नहीं हैं। उनके लिए तार्किक युक्तियां ग्रावश्यक हैं।

'श्रुति' ग्रौर 'स्मृति' में ग्रपरोक्ष ग्रनुभव ग्रौर परम्परागत व्याख्या में जो भेद हैं, वे 'श्रवण' ग्रौर 'मनन' के भेद पर ग्राधारित हैं। ग्रनुभव की संचित थाती ग्रौर धर्मशास्त्र के निर्णय एक चीज नहीं हैं। प्रधान ग्राधार-सामग्री 'श्रुति' हैं, जो ग्रनुभवात्मक हैं जविक सूत्रबद्ध निष्कर्ष गौण व्याख्याएं हैं। प्रथम साक्ष्य के सदण हैं, जविक द्वितीय एक मत का ग्रिभिलेख है। यदि दोनों के बीच मतभेद होता है तो हम साक्ष्य पर लौट ग्राते हैं। साक्ष्य की कभी भी नये सिरे से समीक्षा की जा सकती है। मत-सम्बन्धी वक्तव्य जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं उनसे प्रतिवन्धित होते हैं। यदि हम मतों का मन्तव्य समभना चाहते हैं तो हमें प्रस्थापनाग्रों के पीछे उन घटनाग्रों तक जाना चाहिए जिनका कि वे वर्णन करती हैं, ग्राधार-सामग्री ग्रौर व्याख्याग्रों के बीच जो तनाव है उसमें खड़े होना चाहिए। शास्त्रीय पाण्डित्य का, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय, यह एक सामान्य दोष है कि वह ग्रपने को एक शूष्क निर्दय तर्कमात्र मानने लगता है, जो

ज्ञान अन्वेषण से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य उपार्थों से नहीं।
 'नोत्प्षते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः।'—शंकर।

वशिष्ठ कहते हैं : बच्चे की भी बात यदि युक्तियुक्त हो तो मान लेनी चाहिए, श्रौर श्रयुक्तियुक्त बात यदि ब्रह्मा की भी हो तो त्याग देनी चाहिए।

> युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि। अन्यत्त्त्णमिव त्याज्यमध्युक्तं पद्मजन्मना।।

२. त्रागमोपपत्ती ह्यात्मैकत्वप्रकाशनाय प्रवृत्ते शक्नुतः करतलगतविल्विमव दर्शीयतुम् । —बृहत् उ॰, ३. १. १ पर शंकर । पश्चात्तापरहित कठोरता के साथ एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचता है। जीवन विचार का स्वामी है, विचार जीवन का स्वामी नहीं है।

धर्मग्रन्थों के ग्रध्ययन ग्रौर उनकी शिक्षा के मनन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह केवल परोक्ष ज्ञान है। वह सत्य का प्रत्यक्ष बोध नहीं है। विचार को ग्रमुति में परिएात होना चाहिए। उपनिषदों के विचार कल्पनाशील ढंग से ग्रौर ग्रांतरिक रूप से ग्रहरा किए जाने चाहिए। उन्हें जीवन में पुनर्निमित करने से पहले गहराई में डूवने ग्रौर धीरे-धीरे पकने देना चाहिए। 'निदिध्यासन' वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बौद्धिक चेतना एक जीवन्त चेतना में परिएात की जाती है। विद्या का ग्रहंकार छोड़कर हम ग्रपना ध्यान सत्य पर संकेन्द्रित करते हैं। सत्य पर मन को निरन्तर संकेन्द्रित करने से श्रद्धा हमारे भीतर वास्तविकता वन जाती है। वि

'निदिध्यासन' या ध्यान उपासना से भिन्न है। उपासना ध्यान में सहायक होती है, यद्यपि वह स्वयं ध्यान नहीं है। उपासना में उपासक ग्रात्म ग्रौर उपास्य विषय का भेद रहता है, परन्तु ध्यान में यह भेद स्थगित हो जाता है। उसमें एक नीरवता, एक शान्ति होती है जिसमें ग्रात्मा ग्रपने-ग्रापको दिब्य के लिए खोल देती है। प्रज्ञा उस शान्त समुद्र की तरह हो जाती है जिसमें एक भी तरंग नहीं उठ रही है। ध्यान तर्क नहीं है। यह ग्रपने-ग्रापको सत्य के सम्मुख निश्चल रखना है।

१. विहाय सर्वेशास्त्राणि यत् सत्यं ततुपास्यताम् ।— 'उत्तरगीता' चारों वेदों त्रीर सभी शास्त्रों को पढ़कर भी वे ब्रह्म के तत्त्व को नहीं जान सकते जो बौद्धिक श्रहंकार के वश में हैं।

> श्रधीत्य चतुरो वेदान सर्वेशास्त्राण्यनेकशः। ब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति द्षीपहृतचेतसः॥

> > —मुक्तिका उ०, २. ६५।

पाठांतर—दर्वीपाकरसं यथा । तुलना करॅं, बनयन :

जो श्रादमी खुद श्रपनी नजर में बहुत बुद्धिमान है, उससे श्रिथिक एक मूर्ख के सम्बन्ध में श्राशा की जा सकती है।

२. निदिध्यासनं सदेकार्थवृत्तिप्रवाहम् ।

३. प्राचीन युनानी चिन्तन में 'सिद्धांत' का अर्थ कल्पना नहीं बिल्क ध्यान था, वह कल्पनाकारी का नहीं बिल्क द्रष्टा का कार्यथा। वह अन्वेषण का परिणाम नहीं, बिल्क अन्वेषण की प्रक्रिया है, स्वयं देखना ही है। सार्थक प्रत्यत्तीकरण के लिए 'सिद्धांत' आवश्यक आधार प्रदान करता है। यूनानी परिपाटी के अनुसार पर्याप्त 'सैद्धांतिक' तैथारी के बिना प्रत्यचीकरण का प्रयत्न नहीं किया जा सकता।

चित्त की समस्त शक्ति अन्य सब कुछ छोड़कर ध्यान के विषय पर केन्द्रित हो जाती है। जिस विचार का ध्यान किया जा रहा है उसके पूरे सुवास को हम चित्त में फैलने देते हैं। उपासना तक को एकात्म विचारधारा का अजस्व प्रवाह बताया गया है। वह भी ध्यानरूप होती है। ध्यान का अभ्यास हम किसी भी दिशा, स्थान या काल में जहां भी चित्त एकाग्र किया जा सके कर सकते हैं। इसमें अलगाव की, आत्म को अनात्म से पृथक् करने की प्रक्रिया काम में लाई जाती है। एकाग्रता प्रार्थना की शर्त है। शर्यंना में हमें चित्त को भटकाने वाले सभी विचार, सभी विघ्नकारी प्रभाव हटा देने चाहिए और अपने भीतर चले जाना चाहिए। हमें किसी ऐसे खेत या जंगल में जाने की सलाह दी गई है जो सांसारिक गतिविधि और उसके कोलाहल से दूर हो, जहां सूर्य, आकाश, पृथ्वी और जल सब एक भाषा बोलते हों, और साधक को यह स्मरएा कराते हों कि उसे यहां अपने चहुं और उगी चीजों की तरह विकसित होना है।

तीनों अवस्थाओं में गुरु, 'श्राचार्य' उपयोगी हो सकता है। 'श्राचार्य' केवल वही हो सकते हैं जिनका अपना श्राचरण ठीक है। \* शंकरानन्द शिष्यों के तीन भेद करते हैं। जो प्रमाण के साथ दिए गए उपदेश को एक ही वार सुनकर समभ लेता है, वह अच्छा शिष्य है। जो उपदेश को अनेक वार सुनने और अपने को तथा गुरु को काफी परेशान कर चुकने के वाद ही कहीं समभता है, वह बुरा शिष्य है। जो गुरु की बात को तो समभ जाता है पर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह मध्यम शिष्य है। इस मध्यम शिष्य को विविध उपायों से मन को

- १. समान प्रत्ययप्रवाहकर्णमुपासनम् । ब्रह्मसूत्र ४. १. ७ पर शांकरभाष्य ।
- २. 'ध्यानरूप'-- ब्रह्मसूत्र ४. १. ५ पर शांकरभाष्य ।
- ३. यत्र दिशि देशे काले वा साधकस्य एकाम्रता भवति तत्र एव उपासीत।— ब्रह्मसूत्र ४. १. ११ पर शांकरभाष्य।
  - ४. स्वयमाचरते यस्तु आचार्यस्सोऽभिधीयते ।

तुलना करें, चौसर का एक कस्बे का गरीब पादरी कहता हैं :

''ऋपने ऋनुयायियों के ऋागे उसने यह सुन्दर उदाहरण रखा कि पहले उसने खुद किया और फिर उसकी सीख दी।''

भागवत में कहा गया है: परम सत्य के जिज्ञासु श्रोर परम श्रेय चाहने वाले को ऐसे गुरु से पथप्रदर्शन प्राप्त करना चाहिए जो वेदों में निष्णात हो श्रौर श्राह्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो।

तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे पारे च निष्णातं ब्रह्मण्युपरामाश्रयम्॥—११०३.२१ दृढ़ता की ग्रोर ले जाना चाहिए।<sup>9</sup>

सत्य एक सीमा तक ही सिखाया जा सकता है। उसे अपने निजी प्रयास अरेर आत्मसंयम से आत्मसात् करना होता है। योग एकाग्रता की उस पद्धित का नाम है जिसके द्वारा हम शाश्वत के साथ एकता प्राप्त करते हैं। योगाभ्यास का उपनिषदों में उल्लेख हैं। कठ उपनिषद में हमसे वाणी को मन में, मन को ज्ञान-आत्मा में, ज्ञान-आत्मा को महत् आत्मा में और महत् आत्मा को शांत आत्मा अर्थात् परम ब्रह्म में लीन कर देने के लिए कहा गया है। पांचों इन्द्रियां, मन और बुद्धि, ये जब शांत हो जाते हैं तो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। वित्रा श्वतर उपनिषद में योगाभ्यास के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मिलते हैं। अव प्रबोध हो जाता है तो फिर धर्मग्रंथ प्रामाणिक नहीं रहते हैं। अतेरप्यभाव: प्रबोध ।

- १. यः सक्तदुवतं सोपपत्तिकं गृह्णाति स उत्तमः, यस्तु श्रनेकश उच्यमानमात्मानं गुरुं च संक्लेश्य गृह्णाति स मंदः, यस्तु गुरूकतं गृह्णन् स्वचित्तं निरोद्धमशक्तः स मध्यमः, स तु गुरुखोक्तस्य वान्यस्य वा उपदेशेन चित्तधैर्यं विविधैवेंदिवैरुपायेनेत्वयः । कौषीतकी उ०, २. १. पर ।
  - २. ज्ञानं योगात्मकं विद्धि। ज्ञान का सार योग है, यह जानी।
  - ३. ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः ।-देवी भागवत ।

४. तुलना करें इसकी कन्म्यूशस के हृदय के उपवास के साथ । येन हुई ने कहा, "क्या में यह पृष्ठ सकता हूं कि हृदय का उपवास किसे कहते हैं ?"

कन्पयूशस ने उत्तर दिया, "एकता विकसित करो। सुनने का काम श्रपने कानों से नहीं, बिल्क मन से करो; मन से भी नहीं, बिल्क श्रपनी श्रात्मा से करो। कानों से सुनना बंद हो जाने दो। मन की क्रिया बंद हो जाने दो। तब श्रात्मा एक नकारात्मक श्रस्तित्व होगी, बाहरी चीजों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया निष्क्रिय होगी। इस प्रकार के नकारात्मक श्रस्तित्व में केवल 'ताश्रो' ही रह सकता है। यही नकारात्मक स्थित हृदय का उपवास है।"

येन हुई ने कहा, ''तो, में जो इस पद्धति का उपयोग नहीं कर सका, इसका कारण मेरा ऋपना व्यक्तित्व है। यदि मैं इसका उपयोग कर सकता तो मेरा व्यक्तित्व खत्म हो गया होता। नकारात्मक स्थिति से क्या ऋापका यही ऋाराय है ?''

"बिल्कुल यही", गुरु ने उत्तर दिया।

५. २ । श्रौर देखें मैत्री उ०, ६. १८-२७ । ऋष्यदीक्तित ऋषने 'योगदर्पण' में हमसे दोनों भंवों के बीच में स्वयंदीप्त ऋात्मा पर ध्यान केन्द्रित करने, 'तत्त्वमिस' इस मंत्र को सुनने, ऋषने को उसमें लीन मानने ऋौर ध्यान का ऋभ्यास करने के लिए कहते हैं ।

प्रत्यगात्मानमालोक्य भ्रुवोर्मध्ये स्वयंप्रभम्। श्रुत्वा तत्त्वमसीत्येक्यं मत्वारमीति तदभ्यसेत्॥—६२

६. ब्रह्मसूत्र ४. १. ३ पर शांकरभाष्य। ७. बृहद् उ०, ६. १ पर शंकर।

वेदों में हम शक्तिशाली देवताओं में, जो केवल अमूर्त्तिकरएा नहीं हैं, स्पष्ट विश्वास देखते हैं। साकार देवताओं की आराधना और उनपर निर्मरता और विश्वास की भावना, जो वैदिक धर्म की सुस्पष्ट प्रवृत्ति है, और कठ श्वेताश्वतर उपनिषदों में प्रमुख हो जाती है। कठ उपनिषद् यह कहती है कि उद्घार करने वाला ज्ञान विद्या से नहीं आता है, विल्क परम सत्य द्वारा भाग्यवान मनुष्य के आगे स्वयं उद्घाटित किया जाता है। वहां पूर्वनिर्धारित नियति का सिद्धान्त तक सुभाया गया है।

दुर्भाग्य से विभिन्न पहलुओं पर एकांतिक रूप से जोर दिया गया है जिससे मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उपनिषद् हमारे ग्रागे कोई एक सुसंगत दृष्टिकोण नहीं रखती हैं। यह कहा जाता है कि उपनिषदों का वास्तविक सिद्धान्त यह है कि सत्य, तत्त्व, ग्रन्तर्वस्तु से शून्य है ग्रीर जितने भी प्रत्यक्षवादी मत हैं वे सब इस सिद्धान्त के व्यतिक्रम हैं, जिनका कारण यह रहा है कि मनुष्य ग्रमूर्त विचार के उच्च धरातल पर रह नहीं सकता, क्योंकि उसमें तत्त्व ग्रीर वाहरी रूप के भेद का पूर्वाग्रह है ग्रीर ग्रनुभूत पदार्थों को तत्त्व पर लागू करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उपनिषदों के निरपेक्षवादी ग्रीर ईश्वरवादी मत एक-दूसरे के निषेधक नहीं हैं। शंकर ग्रीर रामानुज उपनिषदों की शिक्षा के विभिन्न पहलुग्रों पर जोर देते हैं।

उपासना भक्ति के सिद्धान्त का श्राधार है। ब्रह्मा का क्योंकि प्रारम्भिक उपनिषदों में पर्याप्त पुरुषिवध शब्दों में वर्णन नहीं हुश्रा है, श्रतः कठ श्रौर श्वेताश्वतर जैसे बाद की उपनिषदें ब्रह्म को पुरुषिवध ईश्वर के रूप में देखती हैं जो कृपा करता है। श्राध्यात्मिक ज्ञानोदय के लिए पुरुषिवध ईश्वर की भक्ति एक साधन बताई गई है।

उपनिषदें हमें भक्तिपूर्ण साधनाग्रों की विभिन्न विधियां सुभाते हैं, जिनसे

१. श्वेताश्वतर उ०, ६. २१ श्रोर २३ । मूर्त्तियां, तीर्थयात्राएं, श्रनुष्ठान ये सब भक्ति के उपसाधन हैं।

भागवत कहता है कि हमें अपने पूरे अस्तित्व से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ''हे अभु! हमारी वाणी तुम्हारा गुणगान करती रहे, हमारे कान तुम्हारी कथाएं सुनते रहें, हाथ तुम्हारी मेवा करते रहें, हमारा मन तुम्हारे चरणों का स्मरण करता रहे, सिर इस जगत को —जो तुम्हारा निवासस्थान है—प्रणाम करता रहे, और हमारे नेत्र उन संतों का दर्शन करते रहें जो पृथ्वी पर तुम्हारी जीवित प्रतिमाएं हैं।''

वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम॥—१०.१०.३० हमें अपने चित्त को एकाग्र होने की प्रशिक्षा मिलती है। धीरे-धीरे हम परम सत्य के ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं।

प्रचलित ईश्वरवादी मत उपनिषदों की शिक्षा में समाविष्ट कर लिए गए-थे। बाद की संप्रदायवादी उपनिषदें ब्रह्म को विष्णु, शिव या शक्ति के साथ एक रूप कर देती हैं जो कि एक ही सत्य के विभिन्न पक्ष माने जाते हैं। ब्रह्म की व्यक्तियों से सम्बद्ध एक व्यक्ति के रूप में कल्पना की जाती है, ग्रौर सामाजिक जीवन से लिए गए स्वामी, पिता, न्यायाधीश ग्रादि के प्रतीक उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी-कभी जीवन-शक्ति, सत्य की ग्रात्मा, प्रज्वलित ग्रग्नि जैसे वेगवान् प्रतीक काम में लाए जाते हैं जो तह तक जाने वाले ग्रौर व्यापक होते हैं।

प्रतीक वास्तविकता के एक ऐसे प्रकार से सम्बन्ध रखते हैं जो सत्य के उस प्रकार से जिसे कि वे प्रतीक रूप में प्रकट करते हैं भिन्न होता है। वे सत्य को वृद्धि-ग्राह्म ग्रीर न सुने जा सकने वाले को श्रव्य बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे इसलिए हैं कि ध्यान के लिए व्यवहार्य ग्रवलम्बों की तरह प्रयुक्त किए जा सकें। वे हमें प्रतीक रूप से प्रकट की गई वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते हैं। धर्मों द्वारा ग्रपनाए गए कुछेक प्रतीक सामान्य हैं। परम सत्य का ग्रर्थ व्यक्त करने के लिए प्राय: ग्रग्नि ग्रौर प्रकाश के प्रतीक ग्रपनाए जाते हैं । इसका ग्रर्थ यह है कि लोगों के मन एक ही तरह के बने हैं ग्रौर संसार के एक भाग के लोगों के स्रनुभव दूसरे भाग के लोगों के स्रनुभवों से बहुत भिन्न नहीं हैं। जगत् की उत्पत्ति ग्रौर स्वरूप से सम्बन्धित घारगाएं भी प्रायः मिलती-जुलती हैं, यद्यपि वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हैं। सभी मूर्त्तियां इस ग्राणय से बनाई गई हैं कि वे परम ब्रह्म और सीमित बुद्धि के बीच मध्यस्थ का कार्य कर सकें। व्यक्ति उपासना के लिए परम तत्त्व का कोई भी रूप चुनने के लिए स्वतन्त्र है। चुनाव की इस स्वतंत्रता, 'इप्टदेवताराधना', का यह ग्रर्थ है, कि विभिन्न रूप सव-के सब परम तत्त्व में समाविष्ट हैं । एक रूप को स्वीकार करने का ग्रर्थ दूसरे रूपों का बहिष्कार नहीं है।

ब्रह्म का बोध केवल चेतना के सर्वोच्च प्रयत्न से ही होता है। यह ज्ञान प्रतीकों के बिना विचार के स्तर पर व्यक्त नहीं किया जा सकता । प्रतीक पूर्णतया व्यक्तिपरक नहीं हैं। प्रतीकों की सापेक्षता सत्य के स्नाविष्कार की हमारी क्षमता

१. श्राठवीं राताब्दी की एक रहस्यवादी महिला, राविया कहती है: "हे मेरे प्रभु! यदि में नरक में जला दे; यदि स्वर्ग की श्राशा से तेरी उपासना करूं तो तू मुक्ते नकाल दे; परंतु यदि में तेरी तेरी लिए ही उपासना करूं तो तू मुक्ते स्वर्ग से निकाल दे; परंतु यदि में तेरी तेरे लिए ही उपासना करूं तो तू मुक्ते श्रपना श्रनन्त सौन्दर्य मत श्रिपा।"

को या वस्तुपरक वास्तविकता के ग्रस्तित्व में हमारी ग्रास्था को नष्ट नहीं करती है। यह सच है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न दिष्टिकोणों से विभिन्न दिखाई पड़ते हैं, पर विभिन्न दिष्टिकोणों की प्रामाणिकता को नकारने की ग्रावश्यकता नहीं है। वास्तविकता के सम्बन्ध में जो वक्तव्य हैं, वे उन वक्तव्यों को देनेवालों ग्रीर उनके द्वारा विणात वास्तविकता के परस्पर सम्बन्ध की परिभाषाएं हैं। प्रतीकों का एक ग्रर्थ होता है ग्रीर यह ग्रर्थ वस्तुपरक होता है तथा समान रूप से ग्रहण किया जाता है। ग्रर्थ की वाहक मनोवैज्ञानिक स्थितियां हो सकती हैं, पृथक् ग्रस्तित्व हो सकते हैं, ऐसे भी ग्रस्तित्व हो सकते हैं, जिनकी विशिष्ट ग्रन्तर्वस्तु एक-सी न हो, पर ग्रथों का ग्रध्ययन किया जा सकता है ग्रीर वे समभे जा सकते हैं।

उपनिषदें संकीर्ण मतवादों की चर्चा नहीं करती। ग्राघ्यात्मिक जीवन किसी भी विणिष्ट धार्मिक प्रस्थापना से ग्रधिक विणाल है। धर्म का विषय मनुष्य द्वारा णाश्वत की, सत्य ग्रौर ग्रानन्द के स्रोतों की खोज है, ग्रौर विणिष्ट प्रस्थापनाएं उस ग्रवर्णनीय के सम्बन्ध में केवल निकटवर्ती ग्रनुमान हैं। हमारे मन, देश ग्रौर काल की परिस्थितियों से ग्रसंपृक्त नहीं हैं। पूर्णसत्य केवल ग्रनुभवातीत चेतना वाले मन द्वारा ही जाना जा सकता है। सत्य विश्वव्यापी है ग्रौर मनुष्यों द्वारा उसकी धारणा ग्रौर उसकी ग्रिभव्यित्त, जाति ग्रौर चित्र की विविधताग्रों के कारण केवल ग्रांशिक ही हो सकती है। उपनिषदें जहां ग्रात्मिक ग्रनुभूति ग्रौर मानसिक संचय पर जोर देती हैं, वहां वे मतवादों, कर्मकांड या ग्राचारों की किसी एक परिपाटी पर जोर नहीं देती। वे यह भी जानती हैं कि ग्रात्मिक ग्रनुभूति को स्पष्ट करते समय हम उनके विभिन्त पहलुग्रों को स्पर्श कर सकते हैं। चेतना में परिवर्तन लाने के लिए एक नये जन्म के लिए, हम जिन प्रतीकों ग्रौर पढ़ितयों से भी सहायता मिलती हो उन्हींका उपयोग कर सकते हैं।

परम तत्त्व की, जो हमारे ग्रन्दर निवास करता है, बाहर कल्पना की जाती है। ''साधारएा जन ग्रपने देवताग्रों को जल में ढूंढ़ते हैं, विद्वान ग्राकाणीय पिंडों में, मूढ़ लकड़ी ग्रौर पत्थर (की मूर्तियों) में, पर ज्ञानी परमतत्त्व को ग्रपनी ग्रात्मा में ढूंढ़ते हैं।'' योगी परम तत्त्व को ग्रात्मा में ढूंढ़ते हैं।'' योगी परम तत्त्व को ग्रात्मा में देखते हैं, मूर्तियों में नहीं। मूर्तियों की

 गांधीजो ने गुरु गोविन्दर्सिंह का यह पद अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओं में शामिल किया था :

"ईश्वर श्रल्ला तेरे नाम। मंदिर मस्जिद तेरे धाम। सबको सन्मति दे भगवान॥"

 अप्तु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम्। वालानां काष्ठलोष्ठेषु बुद्धे स्वात्मिन देवता ॥ कल्पना इसलिए की गई है कि स्रज्ञानी उनकी सहायता से ध्यान कर सकें।" मनुष्य की स्रात्मा ईश्वर का घर हैं। ईश्वर हममें से प्रत्येक के स्रन्दर है स्रौर हमारी सहायता के लिए तैयार है, यद्यपि हम प्रायः उसकी उपेक्षा करते हैं। हम चाहे किसी भी रूप से स्रारम्भ क्यों न करें, पर हम उसी सर्वव्यापी स्रात्मा की उपासना करने लगते हैं जो सभीमें स्रन्तिनिहत हैं। स्रीम सत्य के साक्षात्कार के लिए तैयारी के तौर पर सीमित रूप की उपासना का सुभाव दिया गया है।

शिवमात्मिन पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः ॥
 श्रज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥

-दर्शनोपनिषद्; और देखें शिव धर्मोत्तर ।

भागवत कहता है कि द्विजों का देवता ऋग्नि है, मनीषियों का देवता हृदय है, अज्ञानियों का देवता मूर्ति है, ज्ञानियों के लिए ईश्वर सर्वत्र है।

श्रिग्निर्देवो द्विजातीनां हृदि देवो मनीपिणाम्। प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां ज्ञानिनां सर्वेतो हरिः॥

२. मनुष्य उसका साथी त्रौर सहवासी होते हुए भी उसकी मित्रता को समभता नहीं है, यद्यपि वह उसी शारीर में रहता है।

न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः। सखा वसन् संवसतः पुरेऽस्मिन ।।—भागवत।

पिङ्गला वारांगना श्रपने जीवन से विरक्त हो कहती हैं: ''इस शाखत प्रेमी को जो मेरे समीप है, मेरा प्रिय है, मुक्ते श्रानन्द श्रीर सम्पत्ति देता है; छोड़ कर में मूर्खा श्रन्य को खोजती हूं जो मेरी कामनाएं पूरी नहीं करता जो मुक्ते केवल दुःख, भय, शोक श्रीर मोह देता है श्रीर जो तुच्छ है।''

सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। श्रकामदं दुःखभयाथिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा।।

—भागवत ११. =. ३१।

उसने निश्चय किया : वह मित्र है, सबसे श्रधिक प्रिय है, स्वामी है और सभी रारीरधारियों की श्रपनी श्रात्मा है। मैं उसे श्रपने-श्रापको देकर प्राप्त करूं गी और उसके साथ उसी प्रकार कीड़ा करूं गी जैसे कि लह्मी करती है।

> सुद्धत् प्रेष्ठतमो नाथ श्रात्मा चायं शरीरिखाम्। तं विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा।।

> > —भागवत ११. ८. ३५।

३. यस्मिन् सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वतश्च यः । सब कुछ जिसमें है, सब कुछ जिसमें से है, जो सब कुछ है, जो सब कहीं है। ४. तुलना करें, 'कल्पतरु' १. १. २०।

> निर्विशेषं परं ब्रह्म साज्ञात्कतु मनीश्वराः । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥

'नारद भक्तिसूत्र' में बताया गया है कि सच्चा भक्त सिद्ध, ग्रमर ग्रौर तृष्त प्राणी हो जाता हैं। मुक्त व्यक्ति भी कीड़ारूप में मूर्ति की उपासना करते हैं। इसमें इस बात का भय है कि विस्मय ग्रौर सम्मान की भावनाएं ग्रपने-ग्रापमें लक्ष्य समभी जा सकती हैं। वे हमें ग्राध्यात्मिकता के लिए तैयार करती हैं। भिक्त मनुष्य को ग्रन्त में उसके सच्चे स्वरूप के ज्ञान पर ले जाती है। रामानुज के लिए मक्ति एक प्रकार का ज्ञान ही है। '

श्राध्यात्मिक प्रशिक्षरण बाह्य से, शब्द श्रौर मुद्रा से श्रारम्भ होता है, जिससे तदनुरूप श्रात्मिक श्रन्तर्वस्तु उत्पन्न हो सके। परन्तु हमें ईश्वरमय जीवन से पहले बीच में कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। ई कुछ ऐसे हैं जो जिन रूपों की उपासना

ब्रह्मसूत्र ३, ३, ५६ का भाष्य करते हुए शंकर यह युक्ति देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उपासना का रूप चुनने और उपासना करने की स्वतंत्रता है। इनमें से प्रत्येक का परिणाम ध्यान के विषय के साथ सीधा मिलन होता है।

१. यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, श्रमृतो भवति तृष्तो भवति ।

२. मुक्ता श्रपि लीलया विग्रहादिकं कृत्वा भजन्ते । शंकर

३. गोपियां उसमें अपना मन लगाकर, उसके गीत गाकर और उसके कार्य कर उसके साथ एक रूप हो जाती हैं।

तन्मनस्काः तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः। वहां ईश्वर् के प्रति पूर्णं समर्पण अर्थात् 'प्रपत्ति' है। ''पतिस्रतान्वयभ्रातृबांधवान श्रतिविलाय तेऽन्त्यच्युतागताः।

परीच्चित को सम्पूर्ण भागवत सुनाने के बाद भगवान के नाम के ध्यान का

महत्त्व वताया गया है।

पतितः स्खलितः श्रार्तः चुत्वा वा विवशो ब्रुबन् । हरये नम इत्युच्चेमु च्यते सर्वपातकात् ॥

४. स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते । त्रात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥

'भिक्तिमार्तगढ़' में भिक्त को प्रेम का वह रूप बताया गया है जिसमें प्रेमी जब साथ होते हें तो उन्हें वियोग का भय रहता है श्रीर जब वे श्रलग होते हैं तो मिलन के लिए व्याकुल होते हैं।

श्रदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विश्लेषभीरुता । नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम ॥

४. 'ध्वानुसमृति।'

६. उत्तमो ब्रह्मसद्भावो, ध्यानभावस्तु मध्यमः। स्तुतिर्जेपोऽधमो भावो, बह्दिः पूजाऽधमाधमः॥ —महानिर्वाखतंत्र,१४.१२२। करते हैं उन्हें ही ग्रन्तिम समभते हैं, यद्यपि उपनिषदें यह कहती हैं कि सत्य के दोनों पहलू हैं, शांत ग्रनुभवातीतता ग्रौर ब्रह्माण्डीय सर्वव्यापकता। भक्ति के समर्थक पुरुषविध ईश्वर की उपासना को परमानन्द मानते हैं , जबिक ब्रह्म को ग्रपुरुषविध मानने वाले यह घोषणा करते हैं कि वह ग्रानन्द परम से निम्न स्तर का है ग्रौर जो व्यक्ति पुरुषविध ईश्वर की उपासना की स्थिति से ग्रागे नहीं बढ़ते, वे मरने पर ग्रस्तित्व की स्वर्गीय स्थिति में प्रवेश करते हैं। स्वर्गलोक का यह ग्रनुजीवन काल या संसार की प्रक्रिया से सम्बद्ध है। यह काल के बंधन से छूटना या सत्य के साथ कालातीत मिलन नहीं है।

उपासना का जो रूप ग्रहं के पूर्ण ग्रस्वीकार तक नहीं पहुंचता, वह हमें ऐक्यमय जीवन पर नहीं ले जाएगा। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण उसके साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने निजी प्रयत्न ग्रीर लम्बे व सतत ग्रभ्यास से ग्रन्तर्ह प्टि प्राप्त करनी है। वौद्धिक ज्ञान, 'ग्रविद्या', का पर्दा जब हटा दिया जाता है, तो प्रवुद्ध

सभी में ईश्वर की अनुभूति उपासना का उत्तम रूप है, ईश्वर का ध्यान मध्यम रूप है, ईश्वर की स्तुति और उसके नाम का जाप अधम रूप है, और वाह्य पूजा उपासना का सबसे गया बीता रूप है। और देखें,

बालक्रीडनवत् सर्वं रूपनामादिकल्पनम् ।

-वही १४. ११७।

नामों और रूपों की सारी कल्पना बच्चों के खेल की तरह है।

१. तुलना करें, वेदान्तदेशिक-

हे प्रभु ? तुम यदि दयालु हो, में यदि तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारे लिए मुक्तमें निर्मल भक्ति है, तुम्हारे सेत्रकों का यदि साथ है, तो यह संसार ही मोच है।

> त्वं चेत् प्रसीदिसं तवास्मि समीपतश्चेत्, त्वय्यस्ति भक्तिरनया करिशेलनाथ। संसज्यते यदि च दासजनस्त्वदीयः, संसार एप भगवानपवर्ग एव।।

२. तलना करें, सेंट पॉल : ''भय श्रीर सिहरन के साथ स्वयं श्रपनी मुक्ति का मार्ग खोजो, क्यों कि ईश्वर ही प्रसन्त होकर तुम्हारे श्रन्दर इसकी इच्छा श्रीर ऐसा करने की प्रेरणा जगाता है।''—'एपिस्टल टूद किलिप्पियन्स' २. १२–१३।

सत्रहवीं राताब्दी के प्लेटोबादी नोरिस लिखते हैं: "एकाकी ध्यानमग्न मनुष्य अपने प्कान्त में इस तरह निःशंक बैठा रहता है जैसे कि होमर का कोई नायक किसी बादल में बैठा रहता है, और मनुष्यों की मूर्खताओं और उच्छृ खलताओं से उसे केवल इतनी ही परेशानी होती है कि उसे उनपर तरस आता है। में समक्तता हूं कि हर समक्तदार और विचारशील मनुष्य को चाहिए कि वह अपना आप साथी बने (क्योंकि और लोगों का साथी बनने की अपेचा स्वयं अपना साथी बनने के लिए निश्चित रूप से

स्रात्मा पर भरपूर प्रकाश पड़ता है स्रौर सर्वव्यापी स्रात्मा का दर्शन होता है। यह स्रात्मा उसी प्रकार वास्तविक स्रौर मूर्तरूप में विद्यमान होती है जिस प्रकार कि भौतिक नेत्र के सम्मुख कोई भौतिक पदार्थ होता है। परमतत्त्व सर्वव्यापक ईश्वर से स्रधिक स्रनुभूत ईश्वर है, जो एक स्रन्तःस्थ शक्तितत्त्व स्रौर जीवन में नई सत्ता के रूप में स्रनुभव होता है। जब हम ध्यान में ऊपर उठते हैं, जब परमतत्त्व का दर्शन होता है, जो केवल स्रात्मा की शक्ति स्रौर सामर्थ्य से सम्भव नहीं है, तो हम यह स्रनुभव करते हैं कि यह पूर्णत्या स्रात्मा पर ईश्वर की किया है, उसकी स्रसाधारण दया है। एक प्रकार से, समस्त जीवन ईश्वर से उत्पन्न है, समस्त प्रार्थना ईश्वरीय दया की सहायता से बनी है। पर ध्यान की ऊंचाइयां तो, जिनपर विरले ही पहुंच पाते हैं, विशेष रूप से दिव्य कृपा का फल है। उस दर्शन के बाद चाहे प्रकाश फीका पड़ जाए, चाहे स्रन्धकार स्रात्मा को सताने लगे, पर स्रात्मा ने जो कुछ एक बार देख लिया है उसे वह कभी भी बिलकुल गंवा नहीं सकती। उसके बाद, जब तक कि पूर्ण सत्य का पूर्ण बोध नहीं हो जाता, हमारी चेष्टा उस स्रनुभूति को पुनरुजीवित करने, उसे स्रपनी समस्त गतिविधियों का स्थायी केन्द्र बनाने की ही रहेगी।

ऐसे संदर्शनों और संश्रवणों का भी उल्लेख है जो कभी-कभी ईश्वर की ग्रोर उठती ग्रात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। वे वास्तव में उच्चाकांक्षी ग्रात्मा को व्यग्न करते हैं। वे उसके ध्यान को भटकाते हैं ग्रीर कभी-कभी तो ग्रपने लक्ष्य की ग्रोर बढ़ते रहने के बजाय उसे मार्ग में ही रह जाने के लिए ललचाते हैं। ये संदर्शन ग्रीर संश्रवण धार्मिक ग्रन्त:स्फूर्ति के ग्रावश्यक भाग नहीं हैं। ये प्राकृतिक ग्रीर ऐतिहासिक धरातल पर ग्राध्यात्मिक जीवन के रहस्यों के प्रतीक हैं। प्राकृतिक जगत् के सभी पदार्थ ग्राध्यात्मिक जगत् की घटनाग्रों के प्रतिबिम्ब हैं। ग्राध्यात्मिक जीवन की घटनाएं प्रतीक रूप से देश, काल ग्रीर भौतिक द्रव्य के जगत् में प्रतिविम्बत होती हैं।

गुह्य भाषा के जो विरोधाभास हैं, वे जीवन्त चेतना में ले जाने पर सुलभ जाते हैं। उपनिषदों के रहस्यपूर्ण चित्र ग्रमूर्त उन्हें लगते हैं जो उन्हें बाहर से देखते हैं। उपनिषदें वास्तविक धार्मिक ग्रनुभूति के विभिन्न रूपों का वर्णन करती हैं। चाहे निरपेक्ष का ध्यान हो या परम पुरुष का ध्यान विश्व-म्रात्मा की उपासना हो या प्राक्नुतिक जगत् में तल्लीनता, वे सब वास्तविक रूप हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य

श्रिधिक योग्यता की त्रावश्यकता है), यथासंभव श्रिधिक से अधिक श्रपने एकान्त में रहे। श्रीर संसार के साथ केवल इतना संपर्क रखे जितना कि सत्कर्म के श्रपने कर्तव्य तथा मानवता के समान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संगत हो।''

अहं से परे पहुंचने का वही अन्तिम निष्कर्ष है। मनुष्य को आगे बढ़ना है। आत्मा के राज्य में ऐसे विभिन्न प्रदेश हैं जिनमें मनुष्य की चेतना अहं की सीमाओं से मुक्त होकर और विस्तृत होकर तृष्ति प्राप्त करती है।

रहस्यवादी अनुभूति की यह विविधता हमें अन्य धर्मों में भी मिलती है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर को बिलकुल पुरुष मानकर उसके साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं, और ईश्वरंच्छा के साथ पूर्ण सामंजस्य का जीवन जीते हैं तथा अन्त में ईश्वर के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ मिलन हो जाता है। अन्य मिलन से आगे एकता की उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जिसमें चेतना विषयी और विषय के सम्बन्ध से ऊपर होती है। उपनिषदें जैसा कि स्वाभाविक है, हठवादी रुख नहीं अपनाती हैं। उपासना के सभी रूपों को स्वीकार करने का यह रुख भारत के धार्मिक जीवन की बराबर एक विशेषता रही है। उ ईश्वर की वास्ती उन भाषाओं

१. मेंट पॉल के ये अनूठे शब्द सही रुख का संकेत करते हैं : सभी जातियां ''ईश्वर को चाहती हैं पर संयोग से ही कभी वे उसे खोजती हैं और पाती हैं, यद्यपि वह हममें से किसीसे भी दूर नहीं है।''

—'ऐक्ट्स श्रॉव द एपोस्टल्स' १७. २७।

पकहार्ट : "जो ईश्वर को सुनिर्धारित रूपों में खोजता है, उसके हाथ केवल रूप ही लगता है, उसमें छिपा सार हाथ नहीं त्राता।"

 ईश्वर उससे प्रसन्न होता है जो सभी धर्मों के उपदेशों को सुनता है, सभी देवताओं की उपासना करता है, जो ईव्यों से मुक्त है और कोध को जीत चुका है।

शृ्णुते सर्वधर्मांश्च सर्वान्, देवान्नमस्ययति । श्रनसृयुर्जितक्रोधरतस्य तुष्यति केशवः ।।

-विष्णुधर्मोत्तर, १. ५८

तुलना करें, इस सुप्रसिद्ध पद से।

अन्तः शाक्तो बहिः शैवो सभामध्ये च वैष्णवः।

इन प्रतीकों को जब इम प्रयुक्त करते हैं, तो कुछ को श्रोरों से अधिक उपयुक्त पाते हैं।

उद्धव ने कहा था (पागडवगीता १७) :

वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवसुपासते । तृषितो जाह्ववीतीरे कृषं वांझति दुर्भगः ॥

जो श्रभागा वासुदेव को छोड़कर किसी श्रन्य देवता की उपासना करता है, वह उस प्यासे मनुष्य की तरह है जो गंगा के तट पर होते हुए भी कुएं को खोज रहा है।

विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के सम्बन्ध में बार्दोसा लिखते हैं : 'राजा ने इस तरह की स्वतंत्रता दे रखी हैं कि कोई भी मनुष्य त्रा-जा सकता है त्रीर ऋपने धार्मिक विश्वास के ऋनुसार रह सकता है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना द्वारा जिनमें कि वह व्यक्त हुई है, बंबी नहीं है। वह एक वास्पी सभी धर्मों में सुनाई देती है।

हम जिस सम्पद्म के उत्तराधिकारी हैं वह कितनी समृद्ध है यह ग्रिधिकतर लोगों को पता नहीं है। ग्राध्यात्मिक लोगों का ग्रारम्भ से ग्रव तक का जीवन हमें बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य की उच्चाकांक्षाग्रों से संबंधित ज्ञान का जो विपुल भण्डार है यदि हम ग्रपने को उससे ग्रलग कर केवल ग्रपने ही ग्रतीत तक सीमित कर लेते हैं या यदि हम केवल ग्रपनी ही ग्रपर्याप्त परम्परा से संतुष्ट हो जाते हैं ग्रौर ग्रन्य परम्पराग्रों के वरदानों से लाभ नहीं उठाते हैं, तो इसका ग्रथ्य यह है कि धर्म के तत्त्व के सम्बन्ध में हममें गम्भीर मिथ्या घारणा है। ग्रपनी विशिष्ट परम्परा में निष्ठा का ग्रथ्य ग्रतीत के साथ केवल तालमेल ही नहीं, बिल्क ग्रतीत से मुक्ति भी है। जीवन्त ग्रतीत मिवष्य के लिए एक महान प्रेरणा ग्रौर ग्रवलम्बन बन जाना चाहिए। परम्परा ग्रात्मिक जीवन को पंगु कर देने वाला ग्रौर हमसे एक सदा के लिए गए-गुजरे ग्रुग में लौटने की ग्रपेक्षा करने वाला कोई कड़ा ग्रौर कठोर सांचा नहीं है। वह ग्रतीत की स्मृति नहीं है, बिल्क जीवन्त ग्रात्मा का सतत ग्रावास है। वह ग्रात्मिक जीवन की जीवन्त धारा है।

0 0

होगा और न उससे यह पूछताछ की जाएगी कि वह ईसाई है, यहूदी है, मूर है या हिन्दू है।"—आर॰ सी॰ मजूमदार, एच॰ सी॰ राय चौधुरी और के॰ दत्त द्वारा लिखित 'ऐन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑव इण्डिया' (१९४६), पृ॰ ३७६।

१. तुलना करें, वर्जित इस तीव्र भावावेग से : "वह भाग्यशाली है जो इस विशव के हृदय तक पहुंच गया है, वह अच्छाई श्रीर बुराई से परे हैं। पर साधारण मनुष्यों के लिए वह लद्दय इतना अधिक है कि वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नम्बर का श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो देश के देवताओं को जानता है और देश का जीवन जीता है।"—'जार्जिक्स' २. ४६० और उससे आगे।

"यदि किसी वर्बर जाति में जन्मा कोई व्यक्ति जो कुछ उसके हृदय में है वही करता है, तो ईश्वर जो कुछ मुक्ति के लिए आवश्यक है वह उसके आगे या तो अंतः-प्रेरणा द्वारा या किसी गुरु को उसके पास भेजकर प्रकट कर देगा।" — सेंट थॉमस एक्विनास २। सेंट डिस्ट २८, क्यू, १, ए ४, ए डी ४।



# SPS 294.59218 R 12 V

## अनुक्रमणिका

ग्रप्यदीक्षित, १४४ टि० ग्रर्नेस्ट रेनन, ११० टि० ग्रल गज्जाली, १०६ टि० ग्ररविंद, १८ टि० ग्ररस्तू, २० टि०, ५६ ग्रापस्तम्ब, २७ टि० ग्रार० गोर्डन मिल्बर्न, १५ टि० ग्राहिएा, १६ ग्रागस्टाइन, ५५ टि० ग्रानन्द गिरि, ७० टि० इसैयह, ११४ टि॰ ई० वी० कोवेल, १८ टि० ई० जी० ब्राउने, २८ टि० उद्धव १५२ एकहार्ट, १३ टि०, ६४ टि०, ६६ टि०, ७२ टि०, ७३ टि०, ७४ टि०, ७५ टि०, ५६ टि०, ६६ टि०, ११० टि०, १११ टि०, १२६ टि०, १३० टि० ए० एन० व्हाइटहेड, १४, ६३ एन्क्वेटिल इपेरोन, १७ एस० सी० वसु, १= टि० एथेनागोरस, २० टि० ए० बी० कुक, २७ टि०, ६० टि० एनेक्सीमेण्डर, ३० टि०, ३६ टि०, (प्रो०) एफ० एम० कार्नफोर्ड, ३६ टि० एक्सोडस, ५४ टि० एक्विनस, ६५ टि० एच० ए० गाइल्स, ६९ टि० एल्डॉस हक्सले, ७७ टि० एंगेलस सिलेसियस, ८६ टि० ग्रोल्डनबर्ग, १७ टि० ग्रौडुलोमि, १३१ टि०

कन्पयूशस ११३ टि०, १४४ कोलब्रुक, १७ कीथ, १७ टि०, १८ टि०, ७६ टि० कॉर्ल जैस्पर्स, १८ कार्ल बार्थ, ६५, टि० गंगानाथ भा, १८ टि० गांघीजी १४७ टि॰ गौडपाद, द१, द४ टि०, दद टि०, ६० टि०, १२ टि० चट्टोपाध्याय, १८ टि० चेंग (एफ० टी०), ११३ टि० जीसस, ११६ टि० जॉन ग्राफ़ द कॉस (सेंट) ११० टि० जी० ए० नटेसन्, १८ टि० जॉन मैक्केन्जी, १२० टि० जॉन स्मिथ, १०२ टि० जॉन, २० टि०, ६२ टि० ज़ोरोस्थ, २६ टि०, ६० टि० जलालूहीन रूमी, ५३ टि०, ५७ टि० जयतीर्थ, ६५ टायर, १३ टि०, ड्यूसेन, १४, १८ टि० ड्ब्ल्यू० बी० यीट्स, १४ टि० इब्ल्यू० जे० पेरी, ३३ टि० थामस एक्विनास, ११२टि०,१५३ टि० थेलेस ३३ टि० द्विवेदी, १८ टि॰ नारायरा, १७ निम्बार्क, २४ . निकोल मेक्निकोल, २६ टि० नीत्शे ११६ टि० निकोलस ग्राव क्यूसा, ७० टि० नोरिस. १५० टि०

प्लेटो, १६ टि०, ३१ टि०, ३८ टि०, ४८, ५६, ६६ टि०, ६८ टि० प्लूटार्क, ३६ टि० प्लौटिनस, ६६ टि०, ६८ टि०, ७६ टि०, द३ टिo, ६६ टिo, १२४ टिo, १३० टि० पॉल, ७० टि०, ११६ टि०, १५० टि० १५२ टि० पास्कल, ८६ टि० फ्रैंकलिन एड जर्टन, ४५ टि॰ वर्नार्ड (सेंट) १०६ टि० बोथियस, ६६ टि०, ११८ टि० ब्लूमफील्ड, १३ टि०, २६ टि०, वालाकि, १६, ५५ वलदेव, २४ बुद्ध १२६ टि० वर्दोसा १५२ टि॰ ब्लेक, ६० टि० बी० एफ० वैस्टकाट, ६२ टि० बाष्कलि, ६८ (प्रो०) बिकट्ट, ७३ टि० वेड, ५३ टि० बोहम, ३४ टि०, १३५ टि० भतृ प्रपंच, २२ भास्कर, २४ मैक्समूलर, १८ टि०, २४ टि०, २५ टि०, ३५ टि०, ४३ टि० महादेव शास्त्री, १८ टि०, मध्व, २३, ५२, ६५, मीड, १८ टि० मेनियस, ११६ टि० मैं विसमस, ३६ टि० मनु, ४६ टि० मिलरेपा, इद टि॰ यास्क, १६, २७, २= टि०, ४६ टि० याज्ञवल्क्य, ५१, १००, १०४, ११६ याहवेह, ११७ टि० यूरीपाइडस, ३६ टि०, ११६ टि० राबिया, १४६ राममोहन राय, १८ टि॰

रिचार्ड ग्राव सेंट विक्टर, १३४ टि० रोग्रर, १८ टि० रंग रामानुज, १८ टि० रामानुज, १८ टि०, २३, २४, ६३, रैगोजिन, २५ टि० रैक्व, ५५ लूथर, ४२ टि० लौगाक्षिभास्कर, ४६ टि० लेडी जुलियन, = ६ टि० विण्टरनिट्ज, १३ टि०, २४ टि० विद्यारण्य, १७, ३४ टि० (सर) विलियम जोन्स, २५ विलियम लॉ, ३४ टि०, ३५ टि०, ७७ टि०, १०२ टि० वैली, ६६ वैलेण्टिनस, ७३ शाहजादा दाराशिकोह, १७ शोपेनहावर, १३ टि० शंकर, १६, १७, १८ टि०, १६ टि०, २२, ५२, ६१,७१ टि०, ७४, ५१, दद टि०, ६२,६५, ६५ टि०,१०७, १११,१२८ टि०, १३५, १४१ इवेतकेतु, १६, ५१, १०२ शाण्डिल्य, १६ सीताराम शास्त्री, १८ टि० सीतानाथ तत्त्वभूषरा, १८ टि० सायएा, २६, २८ टि०, ४० टि० स्टीफेन होव हाउस, ३४ टि० सिसरो, ३६ टि० सेंट ग्रन्सेल्म, ५३ टि० सत्यकाम जाबाल, ५० सेंट जान ग्रॉव द कास ११० टि० स्युडो डिग्रोनीसियस, ६६ टि० स्कौट्स एरिजेना, ७० टि० सेंट कैथरीन ग्रॉव जेनेवा, ७७ टि० सेंट बर्नार्ड, ८७ टि० हिरियन्न, १८ टि० होमर, ३३ टि० हेरेक्लिटस ७६ टि०, ११६ टि०